

वर्ष २ ]

सरती-साहित्य-माला [ पुरवय १

# स्त्री और पुरुप

्रद्रेश्या जिल्ली नागरी भंडार पुरुष का वीकानेर

[पहात्मा टारस्टाय लिखित 'The Relations of the-Sexes' का हिन्दी अनुवादी ~==

अनुपादक-

चैजनाथ महोदय, घी० ए० A COMPLETE

प्रकाशक ---

सरता-साहित्य प्रकाशक मण्डल, धजमेर

इयम सार है

\$62.4

( ALE 167)

#### 



माहक नम्बर—

मदि आप इस मंडल के प्राहक हैं तो अपना मम्बर यहाँ लिस रक्षिये, ताकि
 आपकी माद रहे । पत्र देते समय यह नंबर ज़रूर लिखा करें।

मुद्रक— गणपति रूप्ण गुर्जर, नीवहभीनारायण प्रेस. काशी

# साग्रह समर्पण

उन श्रनिच्हुक भाई-षहनों के हाया भ जो

भोग-विलास को जीवन का सुरा और प्येय माने येठे हैं, या विवोदित दोकर दु:समय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या विवाद को प्रकृति के धर्म का पालन समक्त कर विवाद को करपना से स्कॉय रस का स्मार देखा करते हैं.

बा जो

चच्छं खल बैवाहिक जीवन व्यतीत कर देव पर दुष्टता का आरोप करते फिरते हैं।

अनुवादक

# लागत का व्योरा

कागरा ... , २३०) रू० छपाई ... , २१०) ,, बाईहिंग ... ४) ,, लिखाई, व्यवस्था, विज्ञापन आदि खर्च २७०) ॥

> कुल प्रतियाँ ३००० छागत मृदद प्रति संस्था ॥

# भादर्श पुस्तक-भगडार

हमारे यहाँ दूसरे प्रकाशकों को बत्तम, उपयोगी और नुनी हुई हिन्दी पुस्तकें भी भिलती हैं। बन्दे और चरिजनायक उपन्यास, नाटक आदि पुस्तकें हम नहीं बेचते। हिन्दी पुस्तकें मैंगाने की जब आपको जरूरत ही वो इस मण्डल के नाम ही

मगान का जब आपका जिस्सा हो तो इस मण्डल के नाम है। आर्डर मेजने में यिद हम आपसे अनुरोध करते हैं क्योंकि वाहरी पुरसकें मेजने में यिद हमें व्यवस्था का स्तर्च निकाल कर छुड़ मो बचन रही तो सह मण्डल की पुस्तकें और भी सरती करने में लगाई जागा।

पता—सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, श्रजमेर

# दो शब्द

काडएट टाल्स्टाय की गएना यूरोप के महापुरुपों में की जाती है। वे एक महान् विचारक और कला-सर्मेश हो गये हैं। जीवन को उद्य और सुन्दर बनाने वाले प्रायः प्रत्येक विषय पर बन्होंने दिन्य प्रन्यों की रचना की है। मौलिकता और सूहमता उनकी विचार-प्रणाली के मुख्य गुर्ख हैं । उनके दिव्य विचार इदय में पैठे बिना नहीं रहते। 'स्त्री और पुरुष' उन्हीं की मार्मिक लेखनी से निकली, अपूर्व पुन्तक का अनुवाद है। इसका विषय है द्भी और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का आदर्श। टाल्सटाय ने अब-पर्य को आदर्श विवाह को मनुष्य-जाति की कमजोरी की रिआयत. और मानव-जाति की सेवा की उसका उद्देश माना है। इकरत ईसामसीह को शिक्ताओं का यही सार आपने बताया है। उनश यह निष्कर्ष हमारे हिन्दू-धर्म के जीवनादर्श और विवाही हैश के पिल्डुल अनुदूल दै। उनकी मूल पुन्तक ईसाई और कृरोपवासियों को ध्यान में रख कर लिखी गई है, इस लिए उसमें ईसामसीह की शिक्ताओं का विवेचन प्रधान रूप से द्दीना स्तामादिक है। भारतवर्ष के सामने भी इस समय भी और पुरुष के पार- परिक सम्बन्ध का प्रश्न बहे विकट रूप में उपस्थित है। हैं चर्य के वय आदरों तथा विवाह के सचे तरेश को भूत हो कारणहमारा न केवल शारीरिक हास ही हो रहा**है**, व<sup>ह्तिक</sup>ः और आस्मिक पतन भी हो गया है और होता जा ए। विषय-सुषा के असहाय शिकार होकर हम एक और है दान्यत्व-जीवन को कलह, ज्याधि और अशान्तिमय बन्ती तहाँ दूसरी ओर समाज और देश को पतन के मृलत हों ओर ले जा रहे हैं। वाल-विवाह, वृद्ध-विवाह जैसे भवंहरी जिस समाज को एक ओर से लील रहे हैं और दूसरी हैं जिसका युवक-रल असीम विषयोपमोग को ईस्रीय इन्हा विक धर्म का पालन समक कर विनाश के गर्त में गिर्ते है, चसके लिए ऐसी पुस्तकों का प्रकारान—ऐसे दिव्य विवर्त का प्रचार, ईश्वरीय देन सममना चाहिए। विवाह और हिं धर्म से सम्बन्ध रराने वाली प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण गुली इसमें देवी प्रकाश डाला गया है—उसे एक प्रकार से मीहिं से मुलमाने का यज्ञ किया गया है और मेरा ख्यात टारस्टायको इसमें पूरी सफलता मिली है 1

पेसी अनमोल और सो भी इतने गंभीर और विषय पर एक महान कान्तिकारी मौलिक दिवारक ही पुस्तक के अनुवाद का अधिकारी में अपने को नहीं मान हरी

इस अधिपार-प्रयेश का साहस केवल इसी कारण हुआ है कि

मुक्ते टास्टाय का खी-पुरुष-सम्यन्धी आदशे प्रिय है और वसके
पालन का दीर्प वचीन किए थिना में मारत की शारीरिक चन्नति
कौर नैतिक विकास को असंसव मानता हूँ। तोहे की कें

जवा यह रहा पाठकों को अरहरेगा तो; पर आशा है वे यह सममकर मेरे साहस को अपना लेंगे कि मेरे पास जो अरही से अरही
चीज़ थी, वसी के साथ मैंने इस रहा को वनके अपूरण करने की

चेटा की है। रहा तो स्वयं प्रकार्य होता है, लोहे में से भी बहु
अपनी प्रभा कैताये किना न रहेगा।

धनुपादक.

# महापुरुषों के भनमोल उपदेश

मध्यपर्यकी अत्ययक्ता से परमामा का सहज में ला (तादि। क्षे क्षे क्षे क्षे

मानसिक संयम (ब्रह्मचर्य) से ही जीव का उद्घार व्या र्थक हो सकता है।

हमें ऐसे मनुष्य चारिए जिनके रारीर की नसें लोहे की माँ भीर सायु रूपात को तरह दह हों। वनको देह में ऐसा मन ऐ जिसका संगठन थय से हुमा हो। हमें चाहिर पराकृत, मनुष्ण

भार रुशा दुर्भाव का तरह दह हा। वनका दह में एसा नगर प्रतान में जिसका संगठन थस से दुआ हो। हमें पाहिए पराकम, मजु<sup>ल्ला</sup> जात्रवीर्थ, और महातेज । यह सब महाचर्य से ही ही सकता है

यह संसार ही मातृमय है। कुमावना के लिए स्थान है कहाँ! इस विचार से ब्रह्मचर्य के पालन में कठिनता क्या है माता स्वयं व्याने पुत्रों के राह्म करती है।

'मझचर्य-प्रतिष्ठायां बीर्येलामः ।' यह योग-शास्त्र का वा गम्भीर सिद्धान्त है। शरीर को रत्ता और पुष्टि के लिए अझच तथा ज्यायास आवस्यक है।

# स्त्री श्रीर पुरुप

#### -----

समाज के प्रायः सब लोगों में यह धारणा जड़ पकड़ गई है के विषयोपमींग (मैथुन) स्वास्थ्य-रक्षा के लिए नितान्त आव-(यक है। मृत्ते विद्यान के द्वारा इसका समर्थन मी किया जाता है। इस मान्यता को गृहीत करके लोग आगे कहते हैं कि जूँकि वेबाह कर लेना प्रत्येक मनुष्य के हाथ में नहीं है इसलिए व्यक्ति-बार द्वारा अपनी विषय-खुषा को शान्त करना पूर्णतः स्वामा-वेक है। सिवा पैसे के इसमें मनुष्य पर किसी प्रकार का वंधन

मी नहीं है । अतः इसको उत्तेजना देना चाहिए ।

यह धन-पूलक घारणा समाज में इतनी फैल गई है कि कितने ही भाता-रिवा अपने षच्चे के स्वारच्य के विषय में चितित हो, हाम्स्टर की सजाह लेकर अपने पच्चें। के प्रियुत्त कार्य के लिए वस्तिहित करते हैं। सरकारों का घमने है कि वे अपनी प्रजा के नैतिक जीवन को एका बताये रक्षें। पर वे भी हुर्गुणों को वसेजना देती हैं। पुरुषों की काल्पानक आवस्यकताओं की पूर्ति के लिए वे तो खियों के एक अलहदा वर्ग का ही संगठन करती हैं, जो वन वेचारियों को शादिक और आध्यात्मिक विनाहा के

#### स्रो श्रीर पुरुष

गड़हें में ढफेश देता है श्रीर अविवाहित पुरुष विलक्ष्य चुपचाप इस बुराई के पंजे में फैंसते चले आते हैं।

में सहना चाहता हूँ कि यह मुत है, यह अनुचित है कि कुछ लोगों के स्वास्थ्य की रक्ता के लिए दूसरों के शारीर और अस्ता का नाश किया जाय । कुछ आदिसयों का अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए दूसरों का खून पीना जितना मुद्दा होगा इठना है मुद्दा यह कार्य भी है।

में तो इससे यही मताजा निकाल सकता हूँ कि प्रत्येक महाय की चाहिये कि घह इस ग्रालती और अमसे अपने की दूर रखें। और इन झुराइयों से यचने का सब से सरल उपाय तो यही है कि वे किसी भी अमीतिकर शिकाओं पर विश्वसद न करें। बारे वह मुठा विद्यान भी मलच इसका समर्थन करे, तो भी महाय के वाहिए कि यह उसकी तरफ ध्यान न है। वृसरे, महाय, अपने इदय में यह अंकित करले कि यह अध्ययवाद शिसमें पुरुप अपने पार्पों के फलों से बचने की कोशिश करके उतका तमाम मार कियों पर बाज देता है, जो सन्तिनित्रीध के लिये इतिम पपार्पों की आयोजना करती है, केवल कायरता है। यह सुमीत का मारी से मारी उल्लंबन है। अतः पुरुपों को, यहि कायरता से यचना है सो इन पार्पों के जाज में अपने को भूत कर म कॅसने देना चारिष्ठ।

यदि पुरुष संयमशील जीवन पसंद करें तो बन्हें अपनी जीवन-क्रम अत्यन्त सरल और स्वामाविक बना लेना चाहिय । चन्हें न कभी शराब पीना चाहिए और न अधिक भोजन हैं।

#### स्त्री और पुरुष

फरना चाहिये। मांसाहार मो छोड़ देना अच्छा है। परिश्रम सं (यहाँ अरागड़े की कसरत से मतलय नहीं, यहिन सच्चे यहा देनेवाले दराइक परिष्म सं है। मतुष्य ग्रेंद्र न मोड़। मतुष्य अपनी माता, यहन, अन्य रिरतेदार अयथा अपने मित्रों की पलियों से जिस तरह यच कर और सावयानतापूर्यक रहता है, वेंसे ही अन्य अपरिचित कियों से मी रहने की छोरिया करे। यथा सम्भव त्रियों के साय कमी एकान्य में न टहरे। यदि वह इतना जागरूक रहेगा वो अपने जाम-यास यह ऐसे सैकड़ी उदाहरण देवना जो इतको सिद्ध करके रागरेंग कि संयमग्रील जीवन व्यतीक करना चेयल सम्भवनीय ही नहीं यहिक अस्तेयमग्रील जीवन की अपना कहीं वस गुनरनाछ और स्वास्प्य के लिये कम हानिकर है।

# यह दुई पदली यात

दूसरे, जैरानेवन समाज के दिल में यह स्वयात जमजाने के बारण कि विषयीपभीग स्थान्ध्य-रहा के लियं अनिवार्य है, वह एक आनन्द-रायक बातु है, चीर जीवन में एक बान्यमय क्या उत्तर स्थिति का बरदान है, समाज के सभी अंतों में स्वभित्रार एक मानुली सी बान हो गई है। ( मसदूररेता शोगों में इम सुराई वा बारण की जी किया थी है।)

गरा ग्याल दे कि यह भी अनुधित दे और इन सब सुराइयाँ

को दूर धरना परमावस्यक है।

इन पुराह्यों को दूर करने के लिये यह परमासरदक

### स्ना श्रोर पुरुष

दे कि स्नी-पुरुष-सम्बन्धी प्रम-विषयक जो करवनायें हैं, उन्हें बदन हैं। । माता पिताओं द्वारा लड़के-लड़कियों को यह शिछा मितने पाहिए कि विवाह के पहले तथा बाह में स्नी पुरुषों का आरम में श्रेम करना और उसके बाह विषयोपभीग में मान हो जाना कोर काव्यमय और शारोफ़ के योग्य उच्च बात नहीं है। यह वो पर्ड जीवन का चिन्ह है जो मतुष्य को नीचे गिरा देता है।

वैवादिक प्रतिहा का भंग करने वाले की, समाज की कीर से कम से कम कतनी ही प्रवाहना और भत्मंना तो ज़रुर हैंग्वें चाहिये जितनी किआधिक करीन्यों के भंग करने वाले अधवा का पार में धोलेयानी करने वाले की होती है। नाटक, उपन्यास, वित तायें, गीत और सीनेमा हारा इस सुराई की प्रशंसा कर करके समाज के खंदर जो आज इसके मयंकर कीटालु सुरी तरह कैलों जा रहे हैं, इसको बिलाकुल रोक देता चाहिये।

#### यह हुई दूसरी वात

तीसरे, विषयोपमोग को मिष्या महत्व हैने के हारा हमारे समाज में संवानीत्यशि का सच्चा अर्थ मुद्र हो गया है। संवानीत्यित विवाहित जीवन का वहेरा और फल होने के बजाय वह अब स्त्री पुरुषों के लिए विषय-सुख का वार्य मानी जाने लग गई है। फलता शाक्टरों की सहायता से विवाह के पूर्व और पश्चात संवित-निरोध के उपायों का काम में लाग ने जाना एक मामूजी से मामूजी बात होती जा रही है। पहते गर्मीवस्या और रिष्ठ-संवर्धन के समय में स्त्री पुरुष विषयों

#### न्हों श्रीर परुष

मोग नहीं परने थे, आज भी पुराने परिवारों में वह नहा होता ! पर अब नो यह गर्मावस्या और शिशु-मंवर्धन के काल में भी विषयोपभोग करना एक मामृली रिवांज सा हो गया है।

यह भी निवान्त अनुचित्त है।

सन्तति-निरोध के लिए कृत्रिम चपायों का अधलम्यन करना बहुत ही पुरा है। क्योंकि इस से मनुष्य वच्चों के पालन-पोपण तथा शिक्ता आदि के चिन्ता-भार से मुक्त हो जाता है। अपनी रालती के दरह से वह कायरता-पूर्वक जी चुराता है। यह मरासर अनुचित और युरा है। स्त्री पुरुषों के सम्बन्ध में यदि कोई समाधान के योग्य बात हो तो वह केवल यही संतानी-त्पत्ति है। मानव विवेक के लिए यह अत्यंत जचन्य वात है। क्यों कि गर्भावस्था और शिशु-सवर्धन के काल में विपयीपभीग करने से सी के शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विनाश हो जाता है।

अतः इस दृष्टि से विचार करते हुए भी हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि यह बुग्रई हमारे अंदर से जितनी जल्द हो सके दर करना चाहिए। इसको यदि दर करना है तो मतुष्य की घाहिए कि वह संयम के महत्व की समक ले। जी संयम अविद्यादित अवस्था में मानय गौरव की अनिदार्थ शर्त है, वह विधादित जीवन में पहले से भी अधिक आवश्यक है।

यह हुई तीसरी वात

चोधे जिस समाजमें वच्चों का पैदा होना विषयानन्द में एक

#### की बीर पुरुष

विष्म, एक असामा संयोग असवानियमिन संग्यामें ही होतें, प्र का विषय, समम्म जानारि, उसमें इनका पानन-वीपण, तयासंगें इस स्वास से नहीं किया जाना कि ये पहें होने पर उन पर सो सुनामांवें जो कि उन्हें विनेकरील, मेमी जीय समम कर, उन राह देख रहें हैं, पश्चिक माना-पिशा उनका पानन देग स्मान के व हैं किये उनको सुरत हैं। उनका मानन-पीपण करते समय म की तरह पानेवीसे जाते हैं। उनका पानन-पीपण करते समय म पिता यह काशिया नहीं करते कि हमारे पच्चे यहें होने पर अ बता के उनमें हुए प्ररुप्तें की सुलामने बोग्य येने। बिला विक् उन्हें मोटा, ताजा, सुन्दर-सुडील बनाने के लिए खिलाते कि हैं। और एक सुना शाक-वैशक-इनका समयन करता है। दे निचले इन्हें के लोग यह नहीं करते सो इसका कारण कोई के आदर्श नहीं, पश्चिक उनकी परिद्रश है। पाहते तो वे भी यही कि उनके बच्चे भी पनिकों के वच्चों के जैसेही सुन्दर-सं

इन इद से बचाइह खाने वाले यथों में, अन्य समाम प्य ह्याने वाले पहानों के समान, एक बहुत अस्वामादिक छम वर दुर्दमनीय वैपधिकता उत्पन्न हो जाती है जो यहे होने पर। वेतरह सताती है। जनकी इस वैपधिकता को उनके वायुमा से भी असाभारण पीयण और उत्तेजना मिलती है। कपड़े, कि हरय, संतीत, उत्पन्न मेले और संदुकों पर वे पक्षितीरों से ते कथा कहानियाँ और कविवाएँ तक जीवन की तसाम अर आवर्षक वीर्ज उनकी कामुकता को वेहद बढ़ावो पली जावी

# म्बी और पुरुष

फन यह होना है कि समाज के युवक, युवतियाँ जीवन के बर्नतवाल ही में भीषण रोग के शिकार होने लग जाती हैं।

यह अत्यन्त दुःश्य को बात है।

इसमें हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिये ? यही कि, मनुष्यों के धरुयों का पालन-पोपल पश के बचों की तरह करना झानिकर है। शिशु-मंदर्धन के समय युच्चे के मोटे शाजे और सुद्दील बनाने की अपेशा दूमरी वातों की ओर हमें विशेष ध्वान देना चाहिये।

यह हुई चौथी यान

पाँचर्ये हमारे समाज में युवक और युविवयों का आपस में प्रेम करना मानव-जीवन की सर्वोध काव्यमय महत्वाकोत्ता समभी जाती है। ( जरा हमारे समाज की कला और काव्य की छोर ष्टिपात करके देख लीजिए ) युवक स्वतंत्र प्रेम-विवाह के लिए किसी योग्य युवती की हुँदने में और लड़कियाँ तथा खियाँ ऐसे पुरुषों को अपने प्रेम-पाशों में फ़रसाने में अपने जीवन का यदिया से बदिया हिस्सा योंहीं धरवाद कर देते हैं ।

इस देश के पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ ऐसे काम में खर्च हो जाती हैं जो म केवल निरर्थक बस्कि हानिकर भी हैं। इसी के फारण हमारे जीवन में इतनी मूढ़ विलासिता बदशी जा रही है। इसी के कारण पुरुषों में भालस्य और खियों में निर्वलता घदती जाती है। कुलीन खियाँ नीच बलटाओं की देखादेखी नित्य नई फैशनें सीखदी जाती हैं और पुरुषों के चित्त में काम धी आग को भड़काने वाले व्यपने अंगों का प्रदर्शन करने में जुरा भी नहीं लजातीं।

# श्री और पुरुष

क्या यह पतन का सीधा भाग नहीं है ?

काञ्य और अद्भुत कथाओं में भले ही स्त्री-पुरुपों के स् सम्बन्ध को आनन्द के सर्वोध शिखर पर थैठा दिया हो, स्त्रि यथार्थ में देखा जाय तो अपने प्रेमपात्र के साथ ऐसा सिमान चतना ही अनुचित है जितना कि अन्छे अच्छे पकवानों का हा खा लेना सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोगों की नज़र में वे ह

नियामत हैं। मलुप्य को चाहिए कि वह विषयोपभीग को एक स

आनन्द देनेवाली बस्तु सममना छोड़ है। जरा सीविय तो सही विषयोपभोग के कारण मनुष्य की किस पुरुपार्थ की प्राप्ति में सहायता मिलती है ? विषयी मनुष्य कला, शास्त्र, देश अयत समस्त मनुष्य-जाति इनमें से किसी एक की भी सेवा करने वीग्य नहीं रह जाता । वह प्रेम अथवा विषय-वासना मन्त्रप्य के कार्य में कभी सहायता नहीं पहुँचाती बल्कि, हाँ, उलटे विघ्न जुरूर वपश्यित कर देती है। काव्य और वपन्यास सले ही असकी तारीकों के पुल वॉर्धे चौर इसके विपरीत सिद्ध करने की कोशिश करें।

यह द्वरं पाँचवीं वात में जो छुछ कहना चाहता था, वह संत्रेप में यही है। जहाँ तक में सोचता हूँ अपनी 'सोनारा फूजा' नामक कहानी में मैंने यह दशों भी दिया है। उपर्युक्त विवेचन द्वारा जो अराई बताई यह दशा जा पड़न करने के उपायों में भले ही मतभेद हो सकता हो परन्तु मेरा ख्याल है कि इन विचारों की सत्यता के विषय में तो शायद कोई श्रसहमत न होगा।

# स्त्री शौर पुरुष

और असहमन कोई हो भी क्यों ? उसकी बात तो यह दें वि इस बात को सम सानने हैं कि मतुष्य-जानि नैतिक शिधि-तता से पवित्रता की जोर भीरे भीरे भागते करती जा रही है, और उपयुक्त विचार इसके अनुज्ञ हैं । दूसरे यह समाज और प्रतिकृति होते के नीति-विवेष के अनुज्ञ भी है। होतों के नीति-विवेष के अनुज्ञ भी है। होतों वैपयिक को निनदा और संपम को तारीफ करते हैं। फिर वे बाइब की शिक्षा के में अनुक्त हैं, जो हमारे मैतिक विचारों को बुनिवाद में हैं और जिसकी इस हींग मारते हैं। पर बाद में मेरा यह स्थान गलत सावित हुआ।

पर यह तो सत्य है कि प्रत्यक्त रूप से इन विचारों की सत्यता में कोई शक नहीं करता कि विवाह के पहले या याद में विपयोगमोंग अनावस्यक है—कृतिम क्यायों से संतित का निरोध नहीं करना चाहिए और की-पुरुषों को अन्य कार्यों की अपेका निरोध नहीं वरता चाहिए और की-पुरुषों को अन्य कार्यों की अपेका विपयोगमोंग को अधिक यहत्यपूर्ण नहीं सममन्त चाहिए। अयवा एक शब्द में कहें, तो विपयोगमोंग की अपेका संत्यन—प्रवापने—कहीं अधिक श्रेष्ठ है। परलोग पृद्धते हैं, यदि महाचर्य विपयोगमोंग की अपेका संत्रम—प्रवापने—कहीं अधिक श्रेष्ठ है। परलोग पृद्धते हैं, यदि महाचर्य विपयोगमोंग की अपेका स्वयं श्रेष्ठ सार्यो है। का अवलम्बन करना चाहिए।। पर यदि वे पेक्षा करें तो सनुष्य जाति न नष्ट ही जायगी १"

िन्तुं पृथ्वीतल से मनुष्य-नावि के मिट जाने का बर कोई नवीन यात नहीं है। धार्मिक लोग इस पर यही श्रद्धा रखते हैं और वैद्यानिकों के लिए सूर्य के ठेड़े होने के वाद यह एक अनिवार्य मान है। पर हम इस विषय में यहाँ कुछ ल कहेंगे।

### ह्या झीर पुरुष

इस दजीज में एक विशाज और पुगनी श्रवत-प्रत्मी है। हो कहते हैं कि यदि शतुष्य मदायाँ-पूर्वक वहने लग जाएँ तो हमें तक ने मतुष्य-जाति ही चठ जायमी, बनः यह बादरी ही हन है। पर इस तरह की दलील को पेश करने वार्जी के दिमाउँ नियम और आदर्श की कहपताओं में कुछ ग्रहपदी है।

ानयम आर आरश का करनाताम म तुद्ध गहुं पहुँ के ।

प्रश्निक विषय अयता नियमानहीं । आरशे ध्रमण धर्म की हो हो ।

की शतों में ने एक हैं। ध्यारंग नो साम आरगे हो।

सकता है जह उसको प्राप्ति करनात दारा ही सम्मव हो, दी

सकता है। यदि आरगे हैं।

हो जाय ध्रमया हम उसको प्राप्ति की करनात भी कर सकें

पह आर्था हम उसको प्राप्ति की करनात भी कर सकें

हो जाय ध्रमया हम उसको प्राप्ति की करनात भी कर सकें

व्यक्त भारर है। महा रहा।
प्रत्यों पर परमालम के राज्य की अर्थान् समें की स्वार्तकरने का ईसा का जादर्श इसी कीटि का या और पुराने है। महार ने इसका पहले ही अधिय्य कथन कर दिया था, जय कर्तने कहा था कि वह समय का रहा है, जय प्रत्येक मनुष्य को ईक्ट विपयक झान दिया जायगा। वह समय तेजी से आ र्य-है, जय लोगों को अपनी तलगारें तोड़ कर बनले हुत में जय शेर और धकरी एक घट पर पाती पीरोंगे और सर्व-प्राध्मिमात्र पक्षमात्र प्रेम के बेचन में बेच जायेंगे। मानव जीव का जीतम आदर्श यही है। अवा इस क्वन आदर्श की पूर्ण की तरफ हमारा कृदम बदना ख्वरमाक बात नहीं है। प्रसावर ती इस आदर्श का एक जंग ही है। इस के जीवन के विना



### ज़ी और पुरुष

जा, शराय कभी न पी इत्यादि। घर्म के में बाहरी सिंहन अथवा नियम हैं। और किसी न किसी रूप में ये प्रत्येक वर्त पाये जाते हैं। फिर वह सनातन वैदिक धर्म हो, बुद्ध धर्म है, यहूदी धर्म हो वा पाइडियों का धर्म हो ( जो ख्वाहमत्वा की मराह्य पहा जाता है।)

मनुष्य को नीति की ओर ले जाने का एक दूसरा हरी हैं जो उस पूर्णता की और इशास करता है, जिसे आदमी की प्राप्त हा नहीं कर सकता। हाँ, उसके हृदय में यह आधी ज़रूर रहती है कि वह इस पूर्णता की मान करे। एक आहे यताया जाता है, उसको देख कर मनुष्य अपनी कमनी<sup>शु ह</sup> अपूर्णिता का अन्दाज लगा सकता है और बसे दूर करने ही प्रयत्न करता रहता है।

" काया, वाचा, मनसा ईश्वर की भक्ति कर और अपने पड़ोसी पर अपने निज के समान प्यार कर "।

"अपने स्वर्गीय पिवा के समान पूर्ण बन" । यह है ईसा <sup>हा</sup>

खपदेश । बाह्य तियमों के पालन के मानी हैं आचार और खपरेश सम्पूर्ण सान्य और यह असम्भव नहीं।

आदरी-पूर्णता से इम कितने दूर हैं, इसका ठीक ठीक हान हो जाने के ही माने हैं कि हम इसा के उपनेशों का पालन का वा जान क वा नारा विश्व यह नहीं देख सकता कि इस आर के कितने नजदीक तक में पहुँचा हूँ। पर यह यह जरूर दे सकता है कि में उससे कितनी दूर हूँ।)

# खो और पुरुष

पाद्य नियमों का जो मनुष्य पालन करता है, वह एस मनुष्य हे समान है जो खन्भे पर लगे हुए लालटेन के प्रकाश में खड़ा हो। यह प्रकाश में राड़ा है। प्रकाश उसके चारों ओर है पर इसके आगे बढ़ने के लिए कोई मार्ग नहीं है। ईसा के उपदेशों पर जिसका विश्वास है, वह उस मनुष्य के समान है जिसके आगे आगे तालटेन चलता है। प्रकारा हमेरा उससे आगे हो रहता है और उसे बराबर अपना अनुसरण करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा करता रहता है। वह यरायर नये नये पदार्थों की प्रकाशित कर सनकी ओर मनुष्य को आकर्षित करता रहता है।

फारिसी इसलिए परमात्मा को घन्यवाद देता है कि वह उस कानन का पूर्ण पालन करता है। उस धनिक युवक ने भी अपने बचपत से सम्पूर्ण नियमों का पालन किया था किन्तु वह यह नहीं जानता कि उसके अम्दर क्या कमी है। यह स्वामाविक भी है। धनके सामने ऐसी कोई चीज न थी, जो उनको आगे घढ़ने की प्रेरणा करे । दान दिये जाते, सवाथ का पालन होता, माता पिता का सम्मान किया जाता। व्यभिचार, चोर्च और गृन से दूर रहते थे, और क्या चाहिए।

पर जो ईसाई आदर्श में विश्वास.करता है, उसकी यात दूसरी है। एक सीड़ी पर चढ़ते ही दूसरी पर पैर रखने की आवश्य-कता उत्पन्न हो जावी है, दूसरी पर पहुँचवे ही वीसरी सीही दोसने लग जानी है। इस तरह वह आगे ही आगे बदता जाना है। उसके प्रगति का क्रम अनंत है।

ईसा के आदेशों में विश्वास करने वाला सदा अपनी अपूर्णवा

# स्रो श्रीर पुरुष

को देखता रहता है। पोले की ओर सुद कर वह यह नहीं रहा कि मैं कितनी दूर आया। यस, वह वो यही देखता रहता है। सुने और कितनी दूर जाना है।

ईसा के उपदेशों में यही विशेषवा है जो अन्य धर्मभागें है नहीं पाई जाती। भेद, दावों का नहीं; बल्कि ग्रेरक रीति हाहै।

हैसा ने जीवन की कोई परिभाषा नहीं बताई । वहने कर क्षा ने जीवन की कोई परिभाषा नहीं बताई । वहने कर का अन्य फिसी प्रकार की—किसी संस्या की—स्वापना नहीं के पर मतुल्यों ने उसके उपदेशों की विशेषवाओं को नहीं हैत फेबल वाहरी नियमों के पालन में अटके रह गये। फोरिसियों हैं भाँति ये यह समाधान टूँदने लगे कि हम उसके तमाम आहीं का पालन करते हैं। इस धुन में वे ईसा के सच्चे आराय ह इरीन न कर पाये। उसके शन्तों के अनुसार, किन्तु उसके के देशों के ठीक विपरीत, उन्होंने नियमों का एक सांवा का निय जिसे वे गिरजा के सिद्धान्त (Cburch doctrines) कहने ली। इस नियमों ने ईसा के सच्चे सिद्धान्तों को अलग इस कर अन्त ही विज्ञा अमा लिया।

ईसा के आदरों उपदेशों के स्थान पर और उसके हदेश वे पिपरीत इन गिरजा सिद्धान्यों ने, जो अपने को स्वाहमत्या ईसाई कहते हैं, जीवन के तमाम मस्तों पर अपने निवमीपतियां बना तिये। सरकार, कानून, गिरजापर, और पूजा के सम्बग् में वे निवम बनाये गये हैं। विचाह-विषया की शुक्त निवम हैं ईसा ने कमी विवाह-संख्या की स्थापना नहीं की। बल्कि बहर्ष इसके खिलाफ भी था। (अपनी पत्नी को छोड़ कर मेरी बा



# स्मी और पुरुष

हैं, यह पन्नोत्व है, वह पतीत्व है, और वह असीम है। और <sup>ह</sup> से भारो आद्यर्थ यह कि एक पतीत्व अथवा एक पत्नीत्व की के में सब हो रहा है। इसका कारण यही है कि ये पादड़ी लोग केवल धन के लि

**इ**न जुड़े हुए लोगों पर एक ऐसा संस्कार करते हैं जिसको <sup>पहा</sup> शाही विवाह कहा जाता है। इसलिए कि लोग अपने को पेर देकर यह खयाल करने लग जायें कि वे लोग एक पनीवर है एक पतिञ्रत का पालन कर रहे हैं। न तो आज तक कभी ईसाई विवाह हुआ है और न का

हो ही सकता है। \*ईसाई पूजा, गिरजा के ईसाई शिचक या ईक पिता, ईसाई जायदाद, ईसाई फौज, ईसाई अदालतें और ईसा सरकारों का अस्तित्य जिस प्रकार एक असंभव और अन्ही<sup>ते</sup> बात है, ठीक उसी प्रकार ईसाई विवाह भी एकदम असंभव वस्तु है ईसा के बाद की कुछ सदियों में होने वाले ईसाइयों ने स्

रहस्य को भलि भाँति जान लिया था। ईसाई आदर्श तो यह है—ईश्वर और अपने पहोसी पर व्या

करो । ईश्वर और अपने पड़ोसी की सेवा के लिए अपना सर्वत त्याग दो। वैपधिक प्रेम और विवाह तो आत्म-सेवा—स्वयं अपर्त सेवा - है। इसलिए हर हालत में यह ईश्वर और मनुष्य की सेंग के आदर्श का विरोधी है। अतः ईसाई दृष्टि से वह पतन है, पाप है।

क मैप्यू ४, ५~१२, बॉन ४, २१ मैव्यू १३, ८-10,

#### रहो और पुरुष

विवाह से मनुष्य अथवा ईश्वर की सेवा में कोई सहायता हीं पहुँचनो यद्यपि विवाह की इन्छा करने वालों का हेतु इससे ानव-समाज की सेवा करना भी हो। विवाह करके नये वच्चों ो पैदा करने की अपेदा उनके लिए यह कहीं अधिक श्रासान कि वे भूरतों मरने वाले इन लारों मनुष्यो को किसी उपवोगी

यम में लगा फर बचावें । आध्यात्मिक अन्न की तो बात दूर है र उनके शारीरिक पोपए। के लिये ही अन्न श्राम फरने में उनकी द्वायता करें । एक सचा ईसाई तो विवाह को विना किसी मकार का पाप मम्ते तमी वैवाहिक यंचन में अपने की बाँध सकता है, जब फिबह ह देख ले कि आमी संसारमें जितने भी वचे हैं, सब को भर पेट क्त मिल रहा है । मतुष्य ईसा के उपदेशों को मानने से भले ही इन्कार करें; हैं, मले ही मतुष्य उन सिद्धान्तों को न माने जो हमारे जीवन

ी तह तक पहुँच गये हैं, और जिन पर हमारी तमाम नीति निर्मर
। पर यदि एक घार अंगीकार कर लें तो इस यात से इन्कार
हों कर सकते कि वे हमें सन्पूर्ण प्रहाचर्य के आदर्श की ओर ले
। रहें हैं।
धायतल में यह साफ साफ शब्दों में कहा है जिनका रालत
क्यें ही नहीं किया जा सकता हन्ते हमें तो उन्हें जो मुख्य को दूसरी

# स्त्री श्रीर पुरुष

दूसरे, पुरुष के लिए सर्वसाधाररातवा, अर्थात् वद विगीरिं। या अविगाहित, यह पाप है कि वह स्त्री को अपनी भीग—र्का सममे। तीसरे, अविगाहित मनुष्य के लिए अच्छा यही है जि कभी शादों न करे अर्थात् ब्रह्मचर्य का पालन करे।

कई लोगों को ये यिचार विचित्र और विमरीत माल्म रें कीर सच्युच ये विपरीत हैं भी। किन्तु अपने ही प्रति नहीं हमारे बर्तमान जीवन-कम के पकदम विपरीत हैं। वह हम्पेक एक सवाल खड़ा होता है कि फिर सरव क्या है ? ये विचार हम लाखों करोड़ों का और मेरा मी प्रत्यह-जीवन ? यह वि कीर मान कर समय मेरे दिल में बड़े चीरों से। उठ रहे थे वे में चीरे घीर इन निर्णयों की और आकर्षत हो रहा था। मेरे किमी खुगल भी ने किया था कि मेरे विवार मुमे कन नतीं के ले खानें की जीनें जिन पर कि में आज आ पहुँचा हूँ। इन नतीं जो के खानें किम चीका विचा। में इन पर विधास भी करना नहीं चाहता भी किम पर कि से खान जीवन-कम के के चाहे कि विचार मुमे विचार मुमे की चीर पह से से पह से से पह से से पह से से से से पह से से से पह से पह से साम करने के जिया हों। गया हैं। गया हैं।

कोग फहेंगे, वे तो सिखारत की वाते हैं। यदावि वे सर्बा है सवापि हैं वे आदितर ईसा के क्यरेश। वे बन्धें होगों पर हाँ हो सकते हैं जो कहते हैं कि हम जगमें विचास करते हैं। व जीवन कोई रोज नहीं है। यह तो आप पहले ही कह चुडे हैं। कि ईसा का बताया यह आदरी अमान्य है। फिर भी हम केवल ही

#### म्बी और पुरुष

र्शा भारते हैं मरीके संसार में लोगों को, एक ऐसे बाइमल परे दीच धार में नहीं होड़ सकते जो कि उन्हें बड़े बड़े रहीं दी ओर ने आ सकती हैं।

त्तर ज्यान भागुरु आदमी इस आदमी के द्वारा पहले भले आपरिता ही जाय, पर पट आधिर तक मई। दिक सकता । रता पत्ता अवन्यस्थाओं हैं। फिर यह किसी नियम और उपदेश । पत्या मही करेगा । दस, मीपा नीचे की और दीहता चला (स्मा ।

हंगा का धादरों भी तुष्पाय है। दूर में देखने की चीज़ है। । दम गक गई। पहुँच शकते। यह समार में हमारा हाथ पकड़ । मई। रो जा सकता। अतं ही हम उनके विषय में रूब लम्बी री चोने चरें, अत्रीव अजीव करने देखें, पर यह प्रत्यक्त जीवन नियं पदम निरुपयोगी हैं अत्रव्य छोड़ देने बोग्य है।

हमें शाहरों की नहीं, सामेंहर्राफ की आवश्यकता है जो गारी हाफि का राजात कर हमें भीरे भीरे आगे बदाता हुआ ले ते, जो हमारे समाज की सर्वसाधारण नैतिक अवस्था के गाउना है।

चिद् ऐसा है थे। चादशिशाही नियाह, या चप्रामाणिक विवाह मने होनों में से किसी एक का ( हमारे सवान में सामान्यत: एक का १ इमरी औरतों के साथ सम्बन्ध रह चुका हो, सिविल बाह, अथया वह विवाह निसमें विजाह की गुंनाहरा हो, या वत्तराज की सीमा रतने वाजा जापानी विवाह या इससे भी आगी; कर नित्य मुतन विवाह ही क्यों न किया जाय, जो कि कुछ

#### की और पुरुष

लोगों के ख़्याल में ख़ुस्लमख़ुस्ला रास्ते पर होने वाली है से तो किसी प्रकार अच्छा है।

दिवक्त यहीं है कि अपनी कमजोरी से मेंत वैठाने हैं आदर्श को डोला करते ही यह नहीं सुम पड़ता कि कहीं हरी

पर यह दलील हारूस राजत है। पहले को यहाँ स्वा<sup>3</sup>, हैं कि अनंत पूर्वता याला आदर्श, जीवन में हमाएं नहीं हो सकता। दूसरे यह सोचना भी लगत है कि या के निराश हो यह कह देना चाहिए कि आदर्श हद से स्वाई है, इस्तिलए इसे सुमें छोड़ देना चाहिए या मुमें उस आर्थ अपनी कमजोरी से मेल बैठाने के लिए मीचे याहिए क्योंकि अपनी कमजोरी हे कारण में जहाँ बिराश स्वाहिए क्योंकि अपनी कमजोरी हे कारण में जहाँ बिराश स्वाहिए क्योंकि अपनी कमजोरी हे कारण में जहाँ बिराश स्वाहिए क्योंकि अपनी कमजोरी हे कारण में जहाँ बिराश स्वाहिए क्योंकि अपनी कमजोरी है कारण में जहाँ बिराश स्वाहिए क्योंकि

यदि एक जहाज का कप्तान कहे कि मैं करपास हार्ग जानेवाली दिशा में नहीं जा सकता इसलिये मैं उसे समुद्र में डाज दूँगा, उसकी वरफ देखना ही बन्द कर (अयोग आवरों की कवर्ड छोड़ दूँगा ) या में करपास के में पफह कर उस दिशा में बॉय दूँगा जियर मेरा जही रहा है (अयोग अपनी कमजोरी तक आदर्श को नीये हुँगा) वो निःसन्देह येवकुफ कहा जायगा।

र्रमा श्रा बताया आदर्शे न तो एक साम है और न र्रमा का बताया आदर्शे न तो एक साम है और न फाट्यसय वपरेश । वह तो महायों की नीविषय जीवन के हो जानेवाला एक निवास्त आवश्यक मार्ग-रारंक है जो स लिए एकसा उपयोगी और जाय है, जैसा कि नाविकों दे

### स्त्री झीर पुरुष

फम्पास होता है। पर नाविक मा अपने कम्पास अर्थान् । दर्शक यंत्र में विश्वास करना जितना आवश्यक है उतना ही य का इन उपदेशों में विश्वास करना भी है।

मनुष्य पारे किसी परिस्थिति में क्यों न हो, ईसा के आदर्श उपदेश उस यह निश्चित रूप से बताने के लिए सदा उपयोगी। हि इस मनुष्य को क्या क्या वालें करनी पाहिए। इसे उस उपदेश में पूरा विश्वीस, अनन्य श्रद्धा, हो। जिस प्रकार य का महाह या कप्तान उस उप्पास को होड़ और दायें आने वाली किसी चींच च्या स्पास नहीं करता, उसी हि सनुष्य को मां इन उपदेशों में पूरी श्रद्धा रखती चाहिए। मनुष्य को मां इन उपदेशों में पूरी श्रद्धा रखती चाहिए। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि ईसा के उपदेशों के हार हमें किस तरह चलना चाहिए और इसके लिए अपनी

सार हमें किस वरह चलना चाहिए और इसके लिए अपनी मान अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर लेना परम आवश्यक है। स्थित आदर्श से हम किवनी दूर हैं, यह जानने से मतुष्य को हो हरना न चाहिए। मनुष्य कहीं भी और किकी भी हालत हो, वहीं से बह बरायर आदर्श की टरफ् वह सकता है। व ही वह फितना ही आगे क्यों न बह जाय, वह फभी यह एक इसकता कि अप में ठेंठे नक पहुँच गया या अप आगे ने के लिए कोई मार्ग ही न रहा।

संबंदाभारखतया ईसाई आहर्स के प्रति और जास कर वर्षों के प्रति मतुष्य की यह पृत्ति होनी पाहिए। एक अस्यन्त्र हुँप बाजक से लेकर असंबगी और पतित से पतित विवाहित वन बाजे मनुष्य की करना कीजिए। और आप देखेंगे कि

#### छी थीर पुरुष

इन दोनों और दो में से बीच की अर्थक सीदी पर राष्ट्रे हुए. जारसों के लिए ईसाई आर्ट्स ठीक ठीक और निरिचत मार्ग का बतानेवाला सिद्ध होगा।

"तक पित्रत्र लड़के या लड़की को क्या करना चाहिए !" अपने को पित्रत्र और प्रलोभनों से दूर राजना चाहिए ! और ईचर क्षीर मतुष्य की सेवा पूर्णत्वया करने के वोग्य यनने के लिए उन्हें चाहिए कि वे अधिकाधिक पित्रित कने की कीशिरा करें, मानसिक पित्रता को भी जान करने की कीशिरा करें !

"बह युक्त या युक्ता क्या करे, जो प्रतोममाँ के शिकारयन चुके हैं, जो या तो निक्देश भेम के चक्र में चड़े हैं या किसी खास ट्यक्ति के भेम-पारा में चैंच कर एक हद तक ईश्वर और मानव-सेया के आहरों का पालन करने के अयोग्य हो गये हैं?"

वे भी बही फरें, जो छुद्ध हृदय के युवक युवियों के लिए कहा गया है। वे अपने को पाए में पड़ने से बचावें। पतन उन को प्रलोमन से छुड़ा नहीं सकता बहिन वह तो उन्हें प्रलोमनों में और भी जकड़ देगा। उन्हें तो अधिवाधिक पवित्रता की प्राप्त और रचा के लिए प्रयुत्र करना चाहिए, जिससे वे हैंचरे जीर महुत्य की सेवा के अधिक बोग्य वने।

वे क्या करें, जिन्होंने प्रलोभनों का प्रविकार नहीं किया और

गिर गये हैं ?

उनके पतन को जायज, आनन्दसय मत समिक्रिए, (जैसा कि वियाह-संस्कार के चाद आजकल सममा जाता है) न उसे एक नैमित्तिक सुख समिक्रिए जिसका उपमोग चार बार किया जा सकता हो। पतन के बाद और किसी नीचे के दर्जे के व्यक्ति के साथ सम्बन्ध होने पर उसे एक विपत्ति भी न समफो। बल्कि इस पहले पतन को एकमात्र पतन एवं अट्ट खौर सच्या विवाह-धंधन ही समस्तिए।

यह विवाह-संघन, जिसका पता संतानोत्पत्ति होता है, जन व्यक्तियों को इंश्वर और मनुष्य की सेवा के अधिक परिमित चुन्न के वम्पन में वॉप हेता है। विवाह के पहले वे मनुष्य और इंग्वर की मेवा स्वयं प्रत्यक हप से और कई नकार के प्रतः कर सकते थे। विवाह-संघन उनके कार्यों के चुन्न को सीमित कर देता है और कई अपोर्श करता है कि वे अपने वच्चों के—ईश्वर और मनुष्य के मादी सेवकों के—संवर्षनिश्चा का अच्छाप्रयम करूँ।

वे विवाहित की पुरुष, जो अपने बच्चों का सबर्धन और शिक्षा का काम निवाह करके, अपने परिमित चेत्र के कर्त्तच्यों का पालन कर रहे हैं, क्या करें ?

बही, जो में पहिले कह चुका हूँ। दोतों मिलकर अपने आपरो प्रतोभनों से बचावें। ईखर और मनुष्य क सर्वसापारण और रात सेवा में रुकावटें शालने वाले पाप से बचावें और अपने को पुढ़ करें। वैपविक श्रेम को शुद्ध—प्राई बहुत के—प्रेम में परिशान कर हैं।

इसलिये यह सत्य नहीं कि ईसा के आर्रों के जैंपे, पूर्व और दुरुद होने के कारण हमें अपने मार्ग में आपे बहुन में होई महायता नहीं मिन्नती। हमें उससे प्रेरणा और स्कृति इसलिए नहीं मिन्नती कि हम अपने प्रति असत्य आचरण करके अपने आपरो

#### की और पुरुष

इन दोनों और दो में से बीच की प्रत्येक सीदी पर राने हुए आदमी के लिए ईसाई आदर्श ठीक ठीक और निरिध्त मार्ग का यतानेवाला सिद्ध होगा !

"एक पवित्र लड़के या लड़की को क्या करना चाहिए!"
अपने को पवित्र और प्रलोभनों से दूर राज्याचाहिए! और ईचर
और मनुष्य की मेया पूर्णतया करने के योग्य मनने के लिए वन्हें
चाहिए कि वे अधिकाधिक पवित्र बनने को कोशिस करें,
मानसिक पवित्रता को मां आत करने की कोशिस करें।

"यह युवक या युवती क्या करे, जी प्रतीमनों के शिकार वन चुके हैं, जी वा तो निरुदेश प्रेम के बक में पए हैं या दिसी रतस व्यक्ति के प्रेम-पारा में बँच कर एक हद तक ईचर और मानव-सेवा के जादरी का पालत करने के अयोग्य हो गये हैं?"

वे भी बही फरें, जो शुद्ध हर्य के युवक युवियों के लिए कहा गया है। वे अपने को शप में पड़ने से बचावें। पतन दन को अलोभन से छुड़ा नहीं सकता बस्ति वह तो चन्हें प्रतोभनों में और भी जकड़ देया। उन्हें तो अधिवाधिक पित्रता की प्राप्ति और रहा के लिए प्रयक्ष करना चाहिए, जिससे वे देखरे और सदस्य की सेवा के खिक को युव पने।

भार सहुत्य का सवा के आधक याग्य यन । वे क्या करें, जिन्होंने प्रलोभनों का प्रतिकार नहीं किया और गिर गये हैं ?

जनके पतन को जायज, जानन्दमय मत समिकए, (जैसा कि विवाह-संस्कार के चाद आजकल समम्मा जाता है) न उसे एक नैमिचिक सख समिकए जिसका जपमोग थार

#### स्त्री और पुरुष

त्रस किसी के साथ पतन हा, धस, उसी समय उस व्यक्ति के गय विवाद कर उसे जीवन का साथी बना दिया जाय । तत्र यह गसानों से समक्त में आजायगा कि ईसा केवल मार्ग-दर्गक ही ।हीं बरिक एफ-मात्र मार्ग-दर्शक है।

लोग कहते हैं, मनुष्य स्वभावतः अपूर्ण है। उसे वहाँ हाम देया जाय जो अनको राक्ति के अनुसार हा। इसके तो मानी यही ए कि मेरा हाब फमफोर होने में में सरल रेखा नहीं सीच जन्मा। इसलिये सरल रेखा सींचने के लिये मेरे सामने देवी या हुटी लकीर का ही नमुना सम्बा जाय।

पर बात थह है कि मेरा हाय जितना ही कमडोर हो बस, उतना ही पूर्ण नमूना मेरे सामने होना आवश्यक है।

ईसा के उस पूरा अवश्ये का झान प्राप्त करलेने पर हम अझानी की माँति बाम करके बाहरी नियम नहीं बना सकते। ईसाई आरहा के झान का उद्घाटन मनुष्य के लिये इसीलिये किया गया कि वह उसकी मीजूरा परिस्थिति में उसके लिये मार्ग-इराक हो। मनुष्य जाति अय वाहरी धार्मिक नियमों के यर-को के पर चली गई है। अय अने कोई विश्वास नहीं कर सकता।

ईसा के उपदेश ही एक एसी चांव है जो मतुष्य को मार्ग दिखा सकते हैं। अबः इनके स्थान पर हमें अन्य बाहरी नियम न पढ़ने चाहिए। हमें तो इसी आदर्श का अपने सामने रख कर दसमें अद्धा रखनी चाहिए।

किनारे के नजदीक से होकर चलनेवाले जहाज के लिए यह भेंते हो कहा जा सकता है कि उस सीधी ऊँवी चट्टान के नजदीक

### स्त्री और पुरुष

घोखा देते हैं। इस अपने आपको समस्ताते हैं कि इसारे लिए अपिक व्यवहार्य नियमों का होना प्रस्ती है क्यांकि ऐसा न होने पर इस व्यपने आदर्श से गिर कर पतित हो जांचेंग । इसके स्पष्ट मानी यह नहीं कि ईसा का आदर्श बहुत ऊँचा है, बल्कि इसारा मतज्ञ व यह है कि इस उसमें चिरवास ही नहीं करते और न उसके अनुसार अपने जीवन का नियमन करना ही चाहते हैं।

पफ बार गिरते पर यदि इस यह कहें कि इसने जीवन को रिशियल कर दिया है तो उसके सानी तो यही हैं कि इसने इस यात को पहले से तय कर दिया है कि समाज में हमसे निचलों श्रेणी के ट्यक्ति के साथ सम्यन्य होना पाप नहीं, पर्क दिल यहलाब का साधन—एक विकार-दर्शन मात्र है जिस पर हम विवाह की गुहर लगा देना नहीं चाहते। इसके विपरीत यदि इस यह समफ लें कि यह एक पाप है और इस का प्रजातन अदृर विवाह संपम और तबहुगत बच्चों के पालन-पीपए-सम्बन्धी करीड़मी भी दीचा लेने से ही हो सकता है, तब वह पतन हमारे लिए विकार-वर्षक नहीं होगा।

#### स्त्री श्रीर पुरुष

जिस किसी के साथ पतन हा, यस, उसी समय उस व्यक्ति के साथ विवाह कर उसे जीवन का साथी बना दिया जाय । तत्र यह आसानी से समक्त में आजायना कि ईसा केवल मार्ग-दर्शक ही नहीं यहिक एक-मात्र मार्ग-दर्शक है।

लोग कहते हैं, भनुष्य स्वभावतः अपूर्ण है। उसे वही पाम दिया जाय जो उनको शक्ति के अनुसार हो। इसके तो मानी यही हुए कि मेरा हाथ कमओर होने से में सरल रेखा नहीं ऑच सकता। इसिलेये सरल रेखा ऑचने के लिये मेरे सामने टंढ़ी या इटी ककीर का ही नमना रक्या जाय।

पर बात यह है कि मेरा हाय जितना ही कमजोर हो बस, उतना ही पूर्ण नमृना मेरे सामने होना आवश्यक है।

ईसा के उस पूंण अदर्श का ज्ञान प्राप्त करलेने पर इस अज्ञानी को माँति पास करके बाहरी नियम नहीं बना सकते। ईसाई आर्रो के ज्ञान का ज्ञाटन मतुष्य के लिये इसीलिय किया गया कि इस उसकी मीजूदा परिस्थिति में उसके लिये मार्ग-शर्क हो। मतुष्य ज्ञाति अय बाहरी धार्मिक नियमों के बन्धनों के पर चली गई है। अप अनमें कोई बिजान नहीं कर सकता।

ईसा के उपदेश ही एक एसी पीज है जो मनुष्य को मार्ग दिसा सकते हैं। अतः इनके स्थान पर हमें अन्य थाहरी नियम न पडने पारिए। हमें हो इसी जादर्श का अपने सामने रस्स कर इसमें श्रदा रचनां पाहिए।

किनारे के नजदीक से होकर चलनेवाने जहान के लिए यह मते ही कहा जा सकता है कि इस सीधी ऊँची घट्टान के नजदीक

### स्त्री और पुरुप

से हो कर चलो, उस अन्तरीप के पास से, उस मीनार के वॉर्व हो कर चले चलो । पर अब तो हमने जुमीन को बहुत दूर <sup>पीहे</sup> छोड़ दिया । अय तो नक्त्रों और दिशा-दर्शक यंत्र की सहायता

से ही हमें अपना रास्ता ढूँढ़ना होगा । और ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं।

#### डायाना

े बयुक्त सोतारा तथा अित्रम कथन के विश्व में मूर्य के तहें है इसमें पता चलता है कि को और पुरुष के पार-सम्बन्ध में मुखार करने की आवस्त्रकता थी करण में मी सिका कितने ही विचारशील मी-पुरुष मारत्य करण है आवान, कर लोगों के शोरों तुल में हम राजति है जो इसके ति बिचार रसने हैं और वर्षमान अवस्था जिसके किए हैं। पिक अनुकूल है। इस पत्रों में एक के साथ, जा तुल, हम रहुदर १८५० ई० को मिला, एक होटी ही पुल्लिंग भी ही पार नाम 'दायाना' है।

'स्त मकार है इस लोग आप को 'हायाना' नासक एवं होटों में पुन्तका रहे हैं। की-पुत्रकों के संस्थान्य पर यन एवं ऐसा निहन्द में संगीतकाल और हातीर-विकास के आधार पर जिला है। जबसे आपना 'ही बचुना कोनाहा नासक कहाने देवा में प्रकारित हुई है तथ से बढ़ लोग बराते हैं कि ला' जन सब सिद्धानती वा गुणात कर हेगे है हो (य में अपनी जयमील बहानी से हरित हिसे हैं कि

र्वेशस्य की पृत्र बहानी बीत बस यह लिये व्यक्ते अभितय बचन में

# ज़ी और पुरुष

हम मह पुनितका आपटी भेवामें इसितिये भेज गरे हैं कि आ है। इस बात का श्वयं निराय करें कि यह कवन कहाँ तक ठोड है। व्यापको हार्दिक इच्हाओं की पूर्वि के तिये हम परमाना है प्रार्थना करते हैं।

मनदीय (हस्तादार) दी यर्नेस कम्पनी न्यूपा

इसके पहले सुके फान्स से श्रीमती एनजात क्षेत्रका का पत्र और उनकी एक पुश्तिका भी भिली थी। उन्होंने का पत्र और उनकी एक पुश्तिका भी भिली थी। उन्होंने के पत्र में दो ऐसी संस्थाओं का ज़िक किया था जिनका वरें जान्य के किया थे कि स्थान के प्रतिकार कर दें इसमें से एक संस्था तो फान्स में और दूसरी हैं तिंउ के श्रीमती एनजल फोन्फाइस के पत्र में भी बही विचार प्रधित गये हैं जो जिया। में हैं, पर उतनी स्पष्टता के साथ हैं। इसमें इस प्राप्त के साथ हैं। इसमें इस प्रोप्त का साथ हैं।

'दायाना' में जो करपनायें श्रीर बिचार प्रकट किये गये हैं, का जाचार इसाई आदरों पर स्थित नहीं है। मूर्ति याजक और के जीवन-सिद्धानों के आधार पर वह लिखी गई है। औ मी उसके विचार इतने नवीन और आनन्द चर्षक हैं और

समाज के विवादित तथा अविवादित औवन की बर्तनी रिपियत के विवादित तथा अविवादित औवन की बर्तनी करी - करते हैं कि एसे पाठकों के सामने उपस्थित करते ही पाइता है।

### स्त्री और पुरुप

पुस्तिका पर यह आदर्श वाम्य लिया है—"इन दोनों का शरीर एक होना "। पुस्तिका में मधित विचारों का सार इस तरह है:—

को और पुरुषों में फेबल शारीरिक मेंट ही नहीं है। अन्य बातों मे तथा प्रनके मैतिक गुर्णों में भी भेद है जो पुरुषों मे पौरुप और शियों में स्माणीत्व कहे जाते हैं । शारीरिक सम्मी-लन के लिये ही नहीं, बहिक इन भिन्न भिन्न मुख्ये के भेद के कारण भी उनमें पारम्परिक आक्रपण होता रहता है । स्त्री पुरुप की तरफ मुकती है और पुरुष को की ओर आकर्षित होना है। प्रत्येक दूसरे की प्राप्ति द्वारा अपने को पूर्ण करने की कोशिश करता है। अतः यह आरुर्यण शारीरिक तथा आध्यात्मिक सम्मी-लन के लिए एकसा मुखाव रखता है। यह मुकाव एक ही शक्ति फेदो अह हैं। और व एक इसरे के साथ ऐसा सम्बन्ध रखते हैं कि एक अंग की तृति से इसरा अंग कमजोर है। जाता है। यदि आध्यात्मिक आशंका की तमि की ओर व्यान दिया जाता है तो शारीरिक आवांका कथकोर हो जावी है या विलक्कत युक्त जाती है। और उसी प्रकार शारीरिक ब्याकॉन्स की पूर्ति आध्या-लिक आकाँका को कमजोर या नष्ट कर देती है। अत: यह आकर्पण केवल शारीरिक ही नहीं होता। वह दोनो प्रकार का होता है-शारीरिक और आध्यात्मिक । हाँ, वह पृश्यतया एक देशीय भी बनाया जा सकता है । पूर्णतया पाशिवक ध्यया शारीरिक या आध्यात्मक। इन दोनों के बीच कई सीदियाँ हैं जिनमें भी उसका प्रादुर्भाव हो सकता है। पर सी

319

# ह्या और पुरुष

नहा करत ।

को और पुरुष प्रायः उसी सीड्डी पर आनन्द मानते हैं । वे अध्या, उपित और योदनीय सममते हैं । वे सीडियाँ सर्द वे अच्छी, उपित और योदनीय सममते हैं । वे सीडियाँ सर्द प्रत्येक मद्भय के लिए भिन्न भिन्न होंगे। पर सवाल है व्य. प्रत्येक मद्भय एक सीड़ी भी हो शां है जिसको प्राप्त करने पर, सभी एक से और ज्याद है ज्या सन्तोप को प्राप्त कर सर्वे ए—चाहे शारीरिक सम्मीलत है। अभ्यातिक ? इसका उत्तर हो साक् और स्पष्ट है । वर्स आर्थिक अध्याद प्रत्येक हैं व्याद है के हिंदी सामाजिक प्राप्त के विश्वयंक्त है। उत्तर वह कि वह स्वारीरिक अध्याद दिश्य जन्य आतन्द के जियती ही नव्यंक्त है वासना यदेगी और वासना जितती ही अधिक वे हम सन्तोप से उत्तर हो हूं दुने आवेंगे।

इसके विषयीत इस जितने ही अर्तीद्विय (आन्यादिन सुख को भोर वर्डेंग जतनी ही वासना नष्ट होगी और ह समाधान भी स्वायी होगा। वह सन्त्रोप होगा। इन्द्रिय

#### स्त्री योर पुरुष

जीवन-शक्ति के लिए विनासक है और अतीन्द्रिय सुख शान्ति, भानन्द और बल का बढ़ाने चाला है ।\*

पुरतक का केराक की पुरुषों के सम्मीलन की मानव-जीवन के दच विश्वास की एक आवश्यक शले मानवा है। लेटाक का रायाल है कि विवाह इन तमाम परिस्तत वय के ली पुरुषों के

्यात है कि विधाह के तमान पारव्यत वय के तो पुरुष न लिए एक प्राहृतिक अवस्था है। यह कोई अनिवार्य नहीं कि बनका शांदिक सम्यन्य होना जन्दों है। यद वह सस्मीलन केवल आप्यात्मित भी हो सकता है। विवारेच्छु की पुरुषों की पृत्ति चीर प्रपृत्ति तथा योग्यायोग्यता के विवेक के अनुसार विधाह

चार प्रश्नात तथा वारवायाभ्यता क विवक्त क श्रास्तात विधाह या तो प्रािंदिक या आग्यात्मिक सम्भीलन के नचदीक नज़दीक पहुँच संकता है। पर यह तो निःसन्देह समिम्नए कि वह सिम्मलन जितना हो अधिक आप्यात्मिक होगा वतना ही अधिक संतोप देने

| बाला होगा । | ललफ इस बान को स्वीकार करते हैं कि स्त्री पुरुपों का पारस्परिक आवर्षण या ती पूर्णतया आ-बालिक ही हो सकता है

पारपारक भाषपंध्य वा भ्युतावा आज्यातमक है। हा सकता है या वैदियरू—शारोरिक। वे यह भी स्वीक्टर करते हैं कि जी पुठप इते अपनो इच्छासुसार आध्यात्मक या वैपयिक स्नेत्र में ते जाने की शक्ति भी रसते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे महाचर्च की झसं-भावना की छुन्त नहीं करते। बस्कि वे तो क्से विवाद के पहले और माद ने पुठपों के स्तास्थ्य के स्वात से अस्तंत आयश्यक भी मानते हैं।

## स्त्री झोर पुरुष

लान में चनाइनमां ही अस्मार है जो हमडी इन्यू पो तर्राम-तान्त्र के जनमें निर्मा में मानवन्त्र रहाने मानी कि फे प्रमाणों द्वारा सज्वृत्त करते हैं। वे हन के तर्गिहिंद प्रत्याचात वा स्पष्ट रूप से चार्न करते हैं। लेन में हन दा भी गूम विचार किया गया है कि अनुस्य अपनी हते ही हत्तियों पर प्रमुन अभापन बर, कहाँ तक उनकी हुनते की छोड़ सकता है ? अपने विचारों की अज़्मूनी सानित करते हैं हरवट स्पेन्सर के इन शान्त्रों की चजुनत करते हैं कि "द्वां नियम मनुष्य के लिए सच्युच कल्याखकर है, तो अजुन्न अवहयमें व उसके सामने अपना सिर्म मुख्य लेगा जिसते हैं। पालन मनुष्य के लिए सान्त्र हायक हो जायना।" लेहह में कहते हैं कि इसलिए हमें यतमान प्रचलित इतियों पर हैं। अपनीवित नहा रहना चाहिए। हमें वो दस स्मिति हा : करना चाहिए जिसे मनुष्य व वत्रयल सवित्य में प्राप्त करने जारित

लेखक अपने तमाम वराज्य को इस तरह संचेष में । करते हैं। 'डायाना' में यिंगत सिद्धान्त थोड़े में यह है हिं। पुरुषों के बीच हो प्रकार का सम्यन्य हो सकता है। वर्ड प्रकार के बीच हो प्रकार का सम्यन्य हो सकता है। वर्ड प्रकार के बीच के लिये। यदि सन्ति हैं इच्छा न हो तो यही अच्छा है कि बीचिक प्रेम को छाड़ प्रमान हो तो यही अच्छा है कि बीचिक प्रेम को छाड़ प्रमान हो तो यही वर्षा जाया। वर्ण्युक्त सिद्धानों पर विवेक-पूर्वक विचार किया जायगा, तय समुख्य की विवर्षि अपने आप कम हो जायगी। साथ ही यदि संयम के विवर्षि आपने आप कम हो जायगी। साथ ही यदि संयम के विवर्षि आपने आप कम हो जायगी। साथ ही यदि संयम के विवर्षि आपने आप कम हो जायगी। साथ ही यदि संयम के विवर्षि आपने आप कम हो जायगी। साथ ही यदि संयम के विवर्षि की

### रदो और पुरुष

में और कटों से क्य जायगा और उसकी आहांकायें भी ान हो जावेंगी।

पुल्तिका के अन्त में णतिका वर्न्स का, भाता पिता और शहकों के नाम, एक एउट्ट पत्र दिया गया है । इस पत्र में ऐसे इन पर विचार किया गया है जो जस वे-परश है। पर वह अन अमंहय युवर और युवतियों के लिए वान्नव में बड़ा उप-गेगी और कस्यालप्रद है जो नाना प्रकार के विकारों के पंते में

इ कर अपने जीवन को बरबाद कर रहे हैं, जो अज्ञानश्रा अपनी दल्कप्र शक्तियों को प्रतिदिन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं।



## रती श्रीर पुरुप

ताश्वासन अपने आपको दिला देना चाहिए। अलावा इसके, वे ऐसी यात के अस्तित्व का अचार करते हैं जो पहले मौजूद ।त पहुत रूपाय करते हैं जो पहले मौजूद ।त पहुत रूपाय है। कानून-रचना के तो मै खिलाफ़ ही हूँ। एए स्वाधीनता चाहता हूँ। पर हमारा आदर्श मझपर्य हो, | विषय-सुल।

हीं पुरुषों के सम्बन्ध से, इस 'प्रेम' करने से, जो अनेक 'तियाँ दरवम होती हैं उनका कारण यहाँ है कि हम कई बार विक प्रेम को आप्यासिक जोवन और शुद्ध प्रेम सममन्ते की भयंकर 'ती कर बैठते हैं। दूसरे, हम अपनी शुद्धि का उपयोग इस कार को शिकारने या रोकने के लिए नहीं, यनिक आप्यासिन त रूपी मोर के पंखों से सुशोधित करने के लिए करते हैं।

े यह ऐसी जगह है जहाँ दोनों छोर मिलते हैं। सो और पों के बोच के प्रत्येक आवर्षण को विषय-लाज़ता कहना री जड़ता होगी। पर यह अधिक से अधिक आप्यासिक टाटि । यदि मेंस को हम अच्छी तरह समम्मा चाहते हैं, तो हमें उसमें इन तमाम बाहरी बातों को निष्णांत बालना बाहिए जो ग्यासिक बाहों। तमी हम उसके द्याद स्वरूप या यथायं स्वरूप री पहचान सरेंगे।

ß

畠

83

ø

# स्रो श्रीर पुरुष-

मुक्ते झाप यह यकांन दिला हो कि निरुचय ही मेरी कि होगी। ऐसा सिपाही सच्चे राष्ट्रओं से वो दूर ही दूर मार्ज पर पाल्पनिक राष्ट्रओं से अलवत्ते लड़ेगा। यह कमी युद्ध स्ट सीख ही नहीं सकता। उसकी सदा पराजय ही होगी।

दूसरे, फेवल बाहरी प्रदाचर्य को यह समझ कर आह मान लेना रालत है कि इम कभी तो जरूर उस तक पूर्व जायँगे । क्योंकि ऐसा करने से प्रत्येक प्रलोभन और प्रत्येक प्र जसकी आशाओं की एक दम नष्ट कर देता है और फिर इस म पर से भी उसका विश्वास उठने लग जाता है कि ब्रह्मचर्य ह व्यादरी कभी संभवनीय या युक्तिसंगत भी है या नहीं ? वह हर्र वाग जाता है कि प्रवाचारी रहना असंभव है और मैंने अपने सान एक राज्ञस आदर्श को रख छोड़ा है। फिर वह एकदम इहा शिथिल हो जाना है कि अपने की पूरी तरह भोग-विलासों भाषीन कर देता है। यह ती क्स योद्धा के समाम हुआ जी गुर् विश्वय प्राप्त करने की इन्छा से अपने बाद पर कोई गुप्त शार्ष बाला ताबीय बाँध लेता है और आँखें मूँद कर विश्वास कर्ष है कि यह तापीज युद्ध में उसकी रक्षा करता है। पर ज्योंही उत का एक आध बार लगा नहीं कि उसका सारा धैर्य और भागा नहीं । हम, अपूर्ण मनुष्य थी, यही निश्चय कर सक्वे यदि और शक्ति के अनुसार अपनी मृत औ अवस्या तथा बारिश्य का श्रृयात कर, अधिक है ब्रह्मचर्य का हम पालन करें।

### न्त्री श्रीर पुरुष

काम को मनुत्यों को दृष्टि में क्या उठने के लिए कर रहे हैं। हमारं न्यावरनों, मनुत्य नहीं, हमारा अन्तरान्मा कीर परमेश्वर है। फिर हमारो प्रगति में कोई बायक नहीं हो मकता। वय प्रलो-मन हम पर कोई अमर नहीं कर मकेंगे और अरोक बस्तु हमें इस मर्वोष्ट आहरों की और बहुने में महायक होगी। पशुता को होड़ हम नारायय-पद की और बहुने आयेंगे।

ईसाई मीति जीवन के रूपों और आकारों का बयान नहीं करती; बरिक मनुष्य के प्रत्येक कार्य के लिए वह तो एक भारगं, दिशा बतलानी है। इसी प्रकार की-पुरुषों के सम्बन्ध के विषय में भी वह एक बाहरों आपके सम्मुख उपस्थित करती है। पर ईसाईश्वमं के विषयीत करना रखने बाले लोग तो नाम रूप को दुंदते फरते हैं। पार्स्शाम्ही विवाहों में ईसाईश्वम नाम मात्र को मी नहीं, वह तो उन्हीं का आविष्कार है। विषयोपमोग-हिंसा तथा कोष इनके धिषय में हमें न की अपने आहरों को नीचा करना चाहिए और न चसमें कोई तोई मरोइ ही करना चाहिए। पर पार्स्हों लोगों ने यही कर बला है।

इंसा के घर्म को अच्छी तरह न समक्त पाने के कारण ही ईसाई और गैर-इंसाई ये दो अंद उन में हो गये हैं। सब से स्यून अंद वह है जो कहता है कि बासिस्मा किए हुए मतुष्यों को इंसाई समको। ईसा के वपदेशों के अनुसार जो शुद्ध पारिवारिक जीवन व्यवीत करता है, जो आहिंसा का वालन करता है, यह इसाई है और इसके विषरीत आचरण करनेवाला ईसाई नहीं है। पर ऐसा कहना भी गलत है। ईसाई घर्म के अनुसार इसाई और तर ईसाई के बीच कहीं लकीर नहीं होंच सफते। एक तरफ प्रकाश है—ईसा, दूसरी और अंधकार है पहु। यह, इस सार्त पर ईसा के नाम पर ईसा को और बढ़ी।

स्त्री पुरुषों के सम्बन्धों के विषय में भी यही यात है। संपूर्ण, शुद्ध प्रक्षाचर्य आदशे हैं । परमात्मा की सेवा करने वाला विवाह की उतनी ही इच्छा करेगा जितनी शराव पीने की। पर शद्ध महाचर्य के राजमार्ग में कई मंज़िलें हैं। यह कोई पूछे कि हम विवाह करें या नहीं, तो उन्हें केवल यही उत्तर दिया जा सकता है कि यदि आपको महावर्ष के आदर्श का दर्शन नहीं ही पाया है तो ख्वाइमख्वाह उसके सामने अपना शिर न मुकाओ। हाँ, वैवाहिक जोवन में विषयों का उपमोग करते हुए धीरे घीरे इस आदर्श की ओर बढ़ो। यदि मैं ऊँचा हूँ और दर की एक इमारत की देख सकता हूँ और मुमसे छोटे कद बाला मेरा साथी बसे नहीं देख पाता तो मैं उसे उसी दिशा में कोई नवधीकवाली बस्स दिला कर उदिष्ट स्थान की कल्पना कराऊँगा । उसी प्रकार जो लोग सुदूरवर्ती ब्रह्मचयं के आदर्श को नहीं देख पाते उनके लिए प्रामा एक विवाद उस दिशा की एक नचदीकी मंजिल है। पर यह मेरी और आपकी बताई मंज़िल है। खर्य ईसा तो सिवा प्रज्ञायर्थ के और किसी आदर्श को न तो यता सकता या और न छसने वताया ही है।

### स्रो श्रीर पुरुष

संपर्य जोपनमय और जीवन संपर्यमय है। विश्वान्ति का नाम में न लोजिए। आदरों हमेरा। सामने खड़ा है। युक्ते तथ तक शान्ति नहीं नक्षोत्र हो सकती जब वक में यह नहीं कहूँना कि उस आदरों को प्राप्त नहीं कर लेता परिक्र में उसकी तरफ़् एकता नहीं पद्यार हता।

एकता नहीं बहुता रहता ।

हरहरूए के लिए श्रम्भवर्ष को लीजिए। अर्थराख के लेश में जिल प्रकार व्यक्त पीढ़ियों को एक बार या अनेक बार मोजन करा हैने से करके पेट का सवाल हल नहीं होता, वसी प्रकार रहारित विवयोगमींग से महुष्य को कभी संतेष नहीं होता। किर सतीप कैसे होता ? महुष्य को कभी संतेष नहीं होता। किर सतीप कैसे होता ? महुष्य अपने अपने प्रमुत्ती पूर्णत्वा को भली मीति समम लेने से, अवनी प्रमुत्ती पूर्णत्वा को भली मीति समम लेने से, अवनी प्रमुत्ती पूर्णत्वा को भली मीति समम लेने से, अवनी प्रमुत्ती पूर्णत्वा को भली मीति समम लेने से, अवनी प्रमुत्ती प्रमुत्ती निरुप्य करने से। बस, प्रमुत्ति के सरकर हों मीति वहने का निरुप्य करने से। बस, प्रमुत्त के सरकर हों की भीर बहुने का निरुप्य करने सावदी ऐसी परिवित्त में सरकर हों से सी सतीप नहीं होगा किसने हम अपनी औरों को प्रमुत्त के भारतीं और हमारे जीवन के बोववा है भेर को हरती से हन्कार वर हैं।

विषय-बार्य के भागमण भारतेन विषय होते हैं। बारवावस्या भीर दूरवर्ती इद्धावस्था हो ऐसी अवस्थायें हैं जो बसरी (विषय वी) आवमण-बचा से निरायद हैं। इसलिय बसके साथ हुन्न बरते हुए मतुन्य को कभी निरास महोना चारिए; न कभी सवा-

## स्रो श्रोर पुरुष

वस्या में ऐसी श्रवस्था में पहुँचने की श्राह्मा करनी चाहिए जियमें यह मन्मय (विषय) के आक्रमणों से यच कर शांति से रह सहे। एक चल भर के लिए भी मनुष्य कमजोरी को अपने वासन कर के ने है। पर शनु को निःशक्त करनेवाले तमाम उपायों की खोड और योजना हमेशा एकसा करता रहे। क्वित में विकारों को उपाय करने वाली वस्तुओं को टालवे रही। बदा कार्यमन्त रही। वह एक राहिस हुआ। दूसरा रास्ता यह है कि यदि आप विकार के अपने क्योन नहीं कर सकते तो विवाह कर लो, अर्थात ऐसी को हैं हुँ लो जो बिवाह कर ने पर राजी हो। अपने आप से कही कि यदि भी वह के अपने आप से वहा नि यदि भी वह के अपने आप से वहा नहीं सकता, विवाह कर नि यदि भी वह के अपने आप से वहा नहीं सकता, विवाह कर नि यदि भी वह के अपने अपने साथ हो कि यदि भी वह के स्वाह करने पर राजी हो। अपने आप से कही कि यदि भी वह के स्वाह करने पर राजी हो। अपने आप से कही कि यदि भी वह के स्वाह हमी लो के साथ होगा।

यदि आपको कोई संतान हो तो दोनों मिल कर बसे सुरि। हित की जिए। और दोनों मिलकर क्रलायारी रहने की कीरिय कीजिए। जीर दोनों मिलकर क्रलायारी रहने की कीरिय कीजिए। विकार से जितनी जन्दी मुक्त हो सकें, उतना ही मली है। यस, अलावा इसकें, में और कोई ज्याय नहीं जानता! हाँ, हन दोनों उपायों का सफलता पूर्वक ज्यायों करने के लिए ईम्बर के साथ पनिष्ठ सन्वन्य प्रस्मापित कीजिय। हमेरा हस बात के याद रालिये कि आप बहाँ से (ईम्बर के घर हो) आये हैं अरीर वहां मापित मो जाना है। इस जीवन का चहेरय और अर्थ यही है कि हम जसकी मनशा को पूरा करें।

आप जितनी ही उसकी (परमेश्वर की) याद करेंगे उतना ही

बह आप की सहायता करेगा। एक बात और है। यदि कहीं आप का पतन हो जाय ती

## स्त्री और पुरुष

हिम्मत ज हारिएगा। यह न सोचिएगा कि अब तो दोन-दुनिया से गये। यह रत्यात न कीजिएगा कि अब सावधान रहने से क्या प्रायदा! यहि आप निर गये हैं तो उठकर और भी अधिक यत के साथ युद्ध छेड़ दीजिए।

काम मतुष्य को अंधा कर देता है, उसकी विचार-राकि को मूच्छित कर देता है। सारा संसार अंधकारमय हो जाता है। मतुष्य उसके साथ के अपने सम्बन्ध को भूल जाता है। सयोग! कालिमा!! असकतता !!!

रिव शिव ! इस अयंकर विकार को महत्त्व करके सुमने बहुत कष्ट काया, खुब हुछ सहा ! में जानता हूँ कि यह किस सरह मत्येक बस्तु को हिया देता है । हृदय और विवेक को क्या भर के लिए किस तरह संक्षाहीन कर देता है । पर इससे मुक्ति पाने का एक दी क्याय है । निश्चयपूर्वक समम्म लो कि यह एक ख्यन है, एक संमोहनाज है, जो आता है और निकल जाता है और तुम योड़ी ही देर में अपनी पूर्व स्वित को पहुँच जामोगे। विकार की ऑपी जब अपने गोरों में होगी वह भी नम इस बात को समम सकोगे। परमाला

# स्रो और पुरुष

पहुँच सफता है। और हुमें इस प्रयक्ष में फभी निरास न हेंगे पाहिए। मलोभन के सामने और पतन की टार्झों में पहुँच अर्हे पर भी अपने आइसों में भूलना, और न भूलना इस बात को कि तू यहाँ से भी अट्टा रहकर भाग करता है। जनति दिसे के कि में गिर रहा हैं पर में पतन से पूरण करता हैं। में जानती हैं कि इस समय नहीं, तो अगली बार पास्ट मेरी विजय होगी।

संपूर्ण मद्या वर्ष नहीं, पर इसके आधिक से अधिक नवती के पहुँचने के पहेरा से आप प्रयक्त द्वारः कीजिए । सपूर्ण महत्त्व में एक आहर्रा रहिए की बस्तु है । सरीर धारी मद्याव पत्ते की प्रक आहर्रा रहिए की बस्तु है । सरीर धारी मद्याव पत्ते की प्राप्त नहीं कर सकता । वह सो केवल पत्त सरफ बढ़ने का प्रवक्त मात्र कर सकता है क्यों कि वह महाचारी नहीं विकारपूर्ण है । यदि आद्यों मिलारपूर्ण नहीं होता तो पत्ते हैं लिए नते महाच्ये के आदर्श की और न एसकी करणना है की आवश्यकता होती । तिला यह है कि मत्युव्य अपने सामने संपूर्ण (वास—सारीरिष्ठ) मद्यावर्य का आदर्श रखता है, न कि पत्तक तिए प्रयक्त करने छा । प्रयक्त में एक पात पृद्धीत समन्त्री जाती है—यह कि हर हालत में और हमेरा। मद्यावर्य विकारवशता से और है । सद्य अधिना विकारवशता से और है । सद्य अधिना

यह भेद वहा महत्वपूर्ण है। बाहरी महाचये को आदरी सममन बात के लिए बतन या गुलती सर्वनाशक होती है। एक बार की गुलती भी पुना प्रयक्ष करने से खसे निराश कर हेती है।

## स्त्री श्रीर पुरुष

प्रयक्षयादी के लिए पतन हुई नहीं । निराष्ट्रा उसके पास भी नहीं फटकती । विग्न-यावार्य उसके प्रयक्ष को रोकती नहीं बल्कि उसे और भी प्रयत्न प्रयत्न के लिए प्रेरणा करती हैं ।

. . .

जब मतुष्य फेबल स्वार्यी होता है, अपने व्यक्तिगत आनग्द को छोड़ कर और किसी श्रेष्ठ यात को जानता ही नहीं, तब भने ही उसके लिए भेम-एक स्त्री को भेम करना-उन्नतिकर प्रतात हो । पर जिस मनुष्य ने एक बार परमात्मा की भक्ति का दर्शन कर लिया है, जो अपने पड़ोसी को अपने ही जैसा प्यार करने की फलाको थोड़े से अंशों में भी जान गया है, वह तो ज़रूर ही इस वैपियक प्रेम को एक ऐसी वस्तु समकंगा जिससे छुट्टी पाने की कोशिश करना ही अयरकर है। और तुम भी इस ईसाई माईपन की महत्वत से क्यों न संतुष्ट रह सकते हो ? त्तमा करना, सुम्हारा यह कहना गलत है, खी-जाति का अपमान है, कि उसके विषय के प्रेम के कारण तुम अपनी पवित्रता की रत्ता नहीं कर सकते हो। प्रत्येक मनुष्यप्राणी और खास कर सन्ना इसाई चाहता है कि वह शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक शक्ति का माध्यम हो। अपनी पवित्रता की रहा तुम अपनी ही शक्ति से करों और एस बहुत को केवल अपना निःस्वार्थ, निविधार प्रेम अर्पण करो । परमान्मा के सिहासन पर मनुष्य को म बैठाओ । विश्वास रक्यों, यह अनंद शक्ति (ईश्वर) तुम्हें इतना अधिक बल देगा कि तुम जिसही काशा भी नहीं कर सकते । हाँ, और इसके अविरिक्त इस बहुन का निर्मल प्रेम भी तुन्हें दल हैगा।

## स्त्री और पुरुष

तुम लिखते हो कि तुन्हारे प्रेम से उसकी रक्षा की जाय।
मैं नहीं समन्ध, तुन्हारा मतलब किसमे हैं? मैं बह मी नहीं समन्द्र
सका कि तुन्हें उसकी क्यों और किस कारण इतनी ह्या आर्थ हैं? हम लोगों में यह एक रियाज सा हो गया है कि पुरुष किसी में किसी अनोररे दंग से शाही करना चाहते हैं।

"यह मतुष्य निमंल और निर्मिश्वार भ्रेम घर सकता है वो पहले यह एसा हो शुद्ध भ्रेम करे।" यहि यह उससे न हो सके वो शाही कर ले। यही इसा ने फहा है और पॉल ने इसका समर्थन दिया है। इसारी शुद्धि भी इसी वात को कहती है। और आइमी फिसी नये दंग से शाही कर ही नहीं सकता। जैसा कि संसार अय सक करता आया है पैसा ही उसे भी करना चाहिए। क्यारें पहले वह अपना एक साथी दूंड ले, उसके प्रति सच्चा रहने की निम्नय कर ले और मृत्युतक कभी उसे हा होड़े। साथ ही इससे सहायता से विनष्ट प्रदान कभी उत्तर आत करने की कीरिया करे। मले ही इस सामाजिक या धार्मिक रीति-रिवारों को ने साने, पर किर भी इस विवाह को संसार के विपरीत किसी हीं को नहीं, पर किर भी इस विवाह को संसार के विपरीत किसी हीं को नहीं से साने, पर किर भी इस विवाह को संसार के विपरीत किसी हीं को नहीं से साने, पर किर भी इस विवाह को संसार के विपरीत किसी हीं

विवाह तो को पुरुषों के पारस्परिक आकर्पण का स्वामाविह फल है और यही रहेगा भी । विवाह में यदि कहीं इस हार्हिह और पारस्परिक प्रेम का अभाव है तो वह एक युरी चीज है ।

<sup>&</sup>quot; \*

मेरा ख्याल है, में तुम होनों को ध्यच्छी तरह समक गर्य हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बीच में जो कुछ मी द्वाल और

# स्त्रो श्रीर पुरुप

अशान्ति का कारण है उसे निकाल डाट्डं और तुम्हारे जीवन की आनंदमय बना दूँ। उसका यह कथन सत्य है कि छी-पुरुषों के थींच का अनन्य प्रेस, मक्ति का पोषक नहीं थायक है। पर इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि तुम उस पर एसा ही अनन्य प्रेम करते हो । यह स्थाभाविक भी है । यह वो मनुष्य के शरीर और स्वभाव का दोप है। पर ६स बात को स्वीकार करते हुए हमें फैबल उन्हीं बातों को महत्त्व करना चाहिए जो पायदेमन्द हों और अच्छी हों। और समाम ब्रुग्त बातों को छोड़ देना चादिए । यह भाव भला है कि इमारे प्रेम का पात्र सुदर है- प्रेम परने योग्य है । मनुष्य स्वार्थवरा प्यार नहीं करना । परमात्मा ही के भारेरा की पूरा करने में, एक दसरे की सहायता करने ही के लिए प्यार करता है। यह तो एक आनंद की वस्तु है। पर इसके पहले हमें उस प्यार को वैपविकता के विष से मुक्त कर लेना जुरुरी है। कभी कभी यही हमें निर्विकार दिखाई देने लगता है। इंप्या इसका चिन्द्र है। और भी कितने हो शुंदर संदर रूप घारत कर, यह इमारे सामने आता है। मैं तो तुग्हें यहाँ भमनी सलाह देंगा कि अपने विकारों पर कभी विचार न करें। इनको एक हुसरे के प्रति प्रकट भी न करो (यह दल नहीं, संयम है) अपने प्रमणत को हतेगा अपने जीवन कार्य के विषय में ियो। जिसमें यह तुरहारा साथी हो । एक इसरे पर प्यार करने के विषय में शियने की कोई कावस्थकता ही नहीं । यह से सम जानते हो और यह भी, इसलिए अपने समाम कार्यों और हान्हों का रेतु भी तुम जानने हो । अपने भेगरात के भति अपने हतुन

# स्त्री स्त्रीर पुरुष

भावों को प्रकट करने की भी सीमा होती है। समम्दार आदम को चाहिए कि वह उसका उद्धंचन न करे। तुमने उसका उद्धंचन कर डाला है। इस सीमा को लांच कर जो छुळ भी भाव प्रकारन किया जाता है वह निरानन्द और भार सा हो जाता है।

परमात्मा ने तुम्हें प्रेम दिया है। उससे सक्वा लाभ उठायो। विद्युद्ध प्रेम का पहले अर्थ समम लो। सच्चा प्रेम स्वार्यो नहीं होता। वह अपने विपय में नहीं सोचता। सदा अपने प्रेमपात्र के करवाण के विपय में सोचता रहता है। उगोही हमारा प्रेम वह विद्युद्ध स्वरूप घारण कर लेता है स्वॉही उसकी अंतरात हु:सह वेदना नष्ट हो जाती है। यह केवल आनंदमय हो जाता है।

प्रेम कभी हानिकर नहीं होता। हाँ, यदि बह वकरी के रूपें में अहंकार का भेड़िया न हो—यत्कि सच्चा भेम हो तो। एक कसीती तुम्हें चतला देता हैं। अपने प्रेम को जाँचने के लिए मदाय जुरा अपने दिल से यह स्वाल पुछ ले "मेरे प्रेम पात्र के भने के लिए सें बसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, उससे सम्बन्ध त्याने के लिए वचत हूँ १ मेरी यह तैयारी है कि में उसे कभी न देर पाउँ तो मेरा दिल जराभी न छट पदाये १" यदि मेरी यह तैयारी हो तब तो जुरूर वह छुद्ध है, निरमेश्व है। किन्तु यदि इसमें हमारे दिल को जा भी भीड़ा हो, एक अंध आकर्षण हो, भीशी भी चिंता हो तो समक लीजिए कि वह सार्थ से कलेंकित है, वह सही भेड़िया है जिसे मार वालना श्रेयफर है। में जानता हैं कि तुम भाउक हो, भर्मशील हो। सुके विश्वास है कि यदि तुम्हें

## स्त्री स्त्रीर पुरष

यह भेदिया किसी भी रूप में दिग्ता है गा तो तुम जुरूर उसे मार बाजोंगे! हों, मब मुल्यों को आदमी एक सा प्यार नहीं कर सकता। अक्सर एक ही प्यक्ति को प्यार करने में असीम सुरा का अनु-मब होता है। पर समस्या रहें, यह प्यार उसके प्रति हो न कि

श्रपने इन विकारों से सम्बन्ध रखने वाले आनन्दानुभव के प्रति ।

मैंने इस 'प्रेम' के विषय में बहुत विचार और मनन किया; किन्तु मुक्ते मानव-जीवन के लिए इसका कोई अयं न दिखाई दिया, न में इसके लिए कोई स्थान ही कायम कर सका। पर फिरमी उसका क्यां और उसका स्थान अयंत्र रूप और तिक्रित है। विलास और महाचर्य के बीच जो संपर्य चल रहा है, उसे सीम्य करने में इसका उपयोग होता है। विषय-जालता के दुक्त-विजे में जो युवक और युवतियाँ अपने को कमधोर पाने, वे अपने जीवन के अर्थत नाजुक समय में सोलह से लगाकर बीस चर्च की अवस्था तक अट्ट वैवाहिक बन्धन में बंध जाने के लिए 'प्रेम' कर सकते हैं और अपने की विकार की वन भीपए। पंत्रणानों से बचा सकते हैं। यही और केवल यही प्रेम को स्थान है। पर यादे वह विवार के बाद व्यक्तियों के जीवनोपनन में कई रिर रसना चारे वन वो उसे उसी स्थान सार प्राप्त चाहिए। वह स्टेटरा है, एए। का पात्र है।

# न्ही चीर पुरुष

"भेग करना चच्छा है या गुरा" १—मेरे लिएतो इन सहः का चत्तर स्पष्ट है।

यहि मनुष्य पहले ही से सनुष्याभित आप्यासिक जीत प्यतीत कर रहा है तब वो चसके लिए 'प्रेम' भीर विवाह एत है। वर्षोंकि अपनी शांकियों का छुद्ध हिस्सा वसं अपनी 'प्रो, खुड्स्य या अपने भियतम को देना होगा। वर यहि वह धुःजीत प्यतीत कर रहा हो—राने, कमाने, लिएने के चेत्र में हो तह है सादी कर लेना ही चसके लिए कायदेमन्द है, जैसा कि खे और कीटों के लिए है। सादी चसके प्रेम जीर सहातुम्वि है चेत्र को वहाने में सहायता करेगा।

में नहीं सोचता कि तुन्हें कियों से किसी प्रकार का भी विशेष कर आध्यात्मिक सम्भन्ध रखने की आवरवकता है। विशोष के साथ में सामाजिक सम्भन्ध भी मनुष्य को समी रहत चाहिए जब की-पुरुष विषयक भेदमाब भी बसके दिल से निहत गया हो।

मेरा ख़याल है, कि तुन्हें परिश्रम की भारी आवरयकता है। परिश्रम ऐसा हो जो तुन्हारी समस्त शक्तियों को सांख लें।

' बत्पाइफ शांकि ' विषयक श्रीमवी अलाइस स्टॉक्टम <sup>या</sup> षह निवस्य मुक्ते यहुत अच्छा लगां जो कन्होंने मेरे पास भेजी हैं। ये कहती हैं कि जब मतुष्य को अन्य प्राकृतिक सुधार्मों के साथ साथ विषय-सूचा लगती है, तब वह समफ ले कि यह किसी

### स्रो और पुरुष

महान् चत्यादक कार्य के लिए प्रकृति का आदेश है। केवल, यह वियय-वासना के ज्याय रूप में प्रकृट हो रहा है। यह एक कूवत है मिसको चलिए इच्छा-शक्ति और इन्ह प्रयन्न के द्वारा यभी आसानी से अन्य शारीरिक अथवा आध्यात्मिक कार्य में परिएव किया जा सकता है।

मेरा भी यही ख्वाल है। वह सचसुन एक शक्ति है जो परमान्या को इच्छा को पूर्व करने में सहायक हो सकती है। वह एव्ही पर खराज्य की स्वात्ता करने में अपना महत्वपूर्य काम कर सकती है। जनन-कार्य जारा यही काम—इच्ची पर बैहुन्छ को लाने का काम—हम अगली पुरत पर अर्थान अपने बच्चों पर वेहन्त देते हैं। प्रधान पंजा हस शक्ति को इंचरेच्छा पूर्व करने में प्रथान लगा देना जीवन वा सर्वोच्च वचयोग है। यह कठिन है, पर अर्थम्ब नहीं। हमारे सामने सेक्स नहीं, हचारों आइ-सियों ने हमे करके दिसा दिया है।

इसिल्य परि तुम अपने विकार कर जीत सको तह हो में तुम्दे बबाई ट्रेंगा । किन्तु यदि उसके सामने दारना दी। पहे तो सादी कर लेना ! कोई चिंता नहीं, यह बाम करा गीय तो दोगा पर सुरा नहीं दें।

कामाप्ति से जलते हुए १घर उपर निरुद्देश पागल की तरह दौहते पितना पुरा है। इस विष को रक्त में अधिक म फैलने देना पाहिए।

दाँ, एक बात और याद रखना । यदि नुग्रासे करनना स्त्री-सीत्य में बुद्ध विरोष मानन्द, विरोष सुख को बताने की कोरिसा

### की और दुक्य

परे से उम पर फर्मी विचान न करता। यह सब काइरता में कराज होने वाला धम है। जितना पुरुष के साथ पानचीन करने जीर वटने बैडने में आनन्द आता है वतना ही मिस्सों के सानिक से भी जाता है। पर म्युसकर जी-मानिनच्य में ऐसा कोई किंग आनन्द नहीं है। यह हमें इसके विपरीत दीराता है तो जहां समफ लेना चाहिए कि हम धम में हैं। धम ज्या सूस्म है, मैंने है, पर है एकर धम ही।

#### : 18 18 18

तुम पूहते हो, विकार से फराइने का कोई वराय धवार ।

ठींक है। परिश्रम, उपवास आदि गीए उपायों में सब से अधि
कामयाम और कारगर उपाय है दारिह—निर्धनता। वाहर से भी
आर्कियन दिहाई देना जिससे महान्य खियों के लिए आकर्ष की वस्तु न रहे। पर प्रधान और सर्वोत्तम उपाय तो अदिव संपर्प हो है! महान्य के दिल में हमेशा यह भाव जामत रहन 'याहिए कि शह संचर्ष कोई नैमित्तिक या अस्थायी अवस्था निर्ध विक जीवन की स्थायी और अपरिवर्तनीय अवस्था है।

तुमने मुक्ते 'स्कोभट्सी ' क्ष जाति के विषय में पूछा है

यह रूस की यह डिसान जाति है जिसका पुरुष पर्ने महावर्ष प्रे जीवन व्यतीत काने में समर्थ होने के किए सवा प्रवेड सपनी जननें भि की काट बाकता है।

## स्त्रो चीर पुरुप

लोग इन्हें पुरा बहुते हैं, क्या यह अधित है ? क्या वे मैध्यू के प्रवचन के उन्नोसर्वे अध्याय का आहाय ठीक ठीक समम्म गये हैं, जब कि वे उसके १० वें पदा के आधार पर अपने तथा दूसरों के जननेन्द्रियों को बाट बालते हैं। प्रस्न के पहले हिन्से के विषय में मेरा यह कथन है कि प्रध्यों पर कोई 'खुरे' लोग नहीं हैं।

सभी एक विता की संस्तान हैं । सभी माई २ हैं । सभी सम समान हैं। न कोई हिसी से जच्छा हैन बुरा। स्टोपट्सी लोगों के विषय में मैंने जो कुछ भी मना है उसपरसे में सो यही जानता हूँ कि वे मीतिमय और परिश्रमी जीवन व्यतीत करते हैं। अब इस प्ररतका उत्तर कि से प्रसचन का ठीक आशय सहस्रकर ही अपनी इन्द्रियों को कार्टते हैं या कैसे १ में निर्मान्त चित्तसे कहता हूँ कि चन्होंने प्रवचन के शामय को ठीक ठीक नहीं समग्रा । खासकर अपनी राया दूसरों की इन्द्रियों को काटना तो घर्म के साफ साफ विप-रीत है। ईसा ने ब्रह्मचर्य के पालन का चरदेश दिया है पर यथार्यतः ष्टती ब्रह्मचर्य का मृत्य और सच्चा महत्व है जो अन्य सद्गुखों की भौति श्रद्धापूर्वक दीर्प प्रयत्न से विकारों के साथ युद्ध करके प्राप्त किया जाता है। उस संयम का महत्व ही क्या, जहाँ पाप की सम्मावना ही नहीं ? यह तो उसी मन्त्य का सा हजा जो अधिक खाने के प्रलोभन से अपने को बचाने के लिए किसी ऐसी दवा की या ले जिसमें उसकी मूख ही कम हो जाय; या कोई यद-प्रिय आदमी अपने की लहाई में माग लेने से बचाने के लिए अपने हाय पैर वेंघवाले । अथवा गाली देने की धुरी आहतवाला अपनी जवान को ही इस ख्याल से काट डाले कि उसके मेंह से

# रुते और पुरुष

गाली निफलने ही नवाने । परमाला ने मनुष्य को ठीक देता है है किया है जैसा कि बह यवार्य में है। उसने उहाकी महार्य काया में माणों को इस लिए मति हिन किया है कि वह हाएँ रिक विकारों को अपने अपने अधीन करके दक्खे। मानव-जीव का रहस्य यही समये तो है। परमालमा में उसे यह सर्वाणें शरीर इस लिए नहीं दिया कि बह अपने तथा दूतरे के हार्ये। किसी हिस्से को काट कर उसे विकलीय बना है।

यदि को और पुरुष एक दूसरे को और इस तरह आर्क होते हैं तो उसमें भी परमात्मा का एक हेतु है। मनुष्य पूर्व ह के लिए बनाया गया है। यदि एक पुरत इस पूर्णता की सरहन प्राप्त कर सके तो कम से कम दूसरी पुरंत उसे करने की फोशिश करे। धन्य है, उस दयाधन की चातुरी की मतुष्य, अपने खर्गीय पिताके समानपूर्ण बन । और इस पूर्ण प्राप्त करने की छंजी है ब्रह्मचर्य । केवल शारीरिक अमर्चर्य वस्कि मानसिक भी-विषय-वासना का संपूर्ण अमाव। बदि न संपूर्ण प्रधानयं का पालन करने लग जाय हो मानव-जा · जायनोदेश ही सफल हो जाय। फिर मनुष्य के लिए पैदा और जीने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाय । क्योंकि ह मतुष्य अमर-पूर्ण ही ऑयगे । फिर विवाह आदि की कोई ही न रह जायगी। पर चूँकि मनुष्य ने अभी उस पूर्णता के नहीं किया है इसलिए वह नवीन पुरतों की पैदा करता ज है। ये नवीन पुरतें अपनी शक्ति के अनुसार पूर्णता के आ धिक नजदीक पहुँचती जा रही हैं। इसके विपरीत यदि

## स्ती और पुरुष

रनप्य इन ब्रह्मन किसानों की मॉिंत अपने शरीरों को विकलॉंग इर लेंग्री अपने जीवनोरेश की—परमात्माकी इन्द्रा को—विना ही पूर्ण किये, मनुष्य-जाति का जंत हो जायगा ।

यह पहला कारल है तिससे में बन बहान किसानों के कार्य को ग़लत सममता हूँ। दूसरा कारल यह है कि धर्माचरण करवाल-मद होता है ( दंशा ने बहा है-मेरी शुग्र आसान और बोम हलका है) और हर फ़कार को हिंसा की निन्दा करता है। विकलॉग करने और कह देने की भी वह अवस्य ही निंदा करता है। यदि यह प्यादती कोई दूसरे पर करता हो स्य वो पाप हई है। पर खुद अपने ऊपर भी ऐसा अत्याचार करता देशाई-कानून का मंग करता है।

धीसरा कारण यह है कि यह किसान-जाति स्पष्ट-कर से सैप्यू के प्रवचन के बज़ीसनें अच्याय के बारहरें पय का अर्थ रालव करती है। अच्याय के बार्स में जो हुळ कहा गया है, वह सब विवाह के विषय मां नहीं करता। वह के विषय मां नहीं करता। वह के विषय मां नहीं करता। वह से विवाह की, एक से अधिक पश्चिम करने की मुमानियत करता है। इस तरह विवाहित जीवन में भी ईसाने संसम पर व्यावह से व्यावह जोर दिया है। मनुष्य को केवल एक ही पत्नी करता वाहरें । इस पर प्रित्यों में संबा की (पय १०) कि यह संसम तो वहा मुश्किल है, एक ही पत्नीस काम चलना तो नितान करिन है। इस पर इसा ने कहा कि यथि सभी मनुष्य जननाता कायना मनुष्यों के हाता चनावें गये नपुंतक पुरुष को मौति विषय-मोग से अलग नहीं यह सकते तथापि कई ऐसे होगा है

### स्त्री और पुरुप

जिन्होंने चस खर्गीय राज्य की अभिलापा से अपने की नर्ड़ के यान लिखा है—अधील आत्मन्यल से विकारों को जीत तिवार और प्रत्येक महाप्य का धर्म है कि वह इनका अहुकरण हरे। "खर्गीय राज्य की अभिलापा से अपने को नर्डुसक बना लिखा है इन सरनों का अर्थ शरीर पर आत्मा की विजय करना पारि के सारमा के दिल्ला कहाँ पर गाँध कि सारमा के विकार करना पारि के सारमा के विजय करना पारि के सारमा के विजय करना पारि के सारमा है नर्डुं कर्ड़ों करा है—"अपने की नर्डुंड का लिखा से अतलब है तहाँ करा है — "अपने की नर्डुंड का लिखा से अतलब है तहाँ करा हो की सारमा लिखा।"

यह मेरा अपना मन्तव्य है और में उस १२ वें पय का १० तरह अर्थ करता हूँ। पर यदि प्रवचन के शब्दों का यह अर्थ उन्हें स्तरह अर्थ करता हूँ। पर यदि प्रवचन के शब्दों का यह अर्थ उन्हें संदोंप जनक न भी दिखाई देता हो दो भी दुन्हें यह स्तर्य उत्ता चाहिये कि केवल आत्मा ही जीवन का देने वाला है। पेप्टिक्क रूप से या ज्वरन मतुष्य की विकलांग कर देना ईसार्ट धर्म की आत्मा के विश्वकृत विपरीत है।

मेरा रायाल है कि विवाह कर लेने पर जी-पुरुषों की आपस में विपयोपभोग करना अनीवितुष्क नहीं है। पर इस पर अधिकारी रूप से खुळ लिखने के पहले में इस प्रश्न पर सुक्षमता पूर्वक विपास कर लेना ठीक सममता हैं। वयोंकि आदिवर इस प्रश्न में भी बहुत सत्योहा है कि महज अपनी विपय-वाराना की करान में भी बहुत सत्योहा है कि महज अपनी विपय-वाराना की

## स्रो और पुरुष

करने के लिए विषय-सेवन करना पाप है। मेरा तो रायाज कि महन आर्नद प्राप्त करने के लिए विषय-सेवन करना भी उतना पहा पाप है जिसना बहा कि विषय सेवन से बचने के लिए रती हिन्द्रय को काट डालना है। भूखों मरकर प्राप्त देना जितना गंकर पाप है, अधिक साकर जीवन से हाथ धोना भी उतना ही हा पाप है। बह जन-तेवन समुख्य के लिए लामहायक और उप-गि है जो इसको अपने आहर्यों की सेवा करने के योग्य प्राप्त-कि अर्पण करना है। उसी प्रकार विषय-ओग भी उतना हो। पान है जो मसुष्य को अपने बंदा को कायम रखने के लिए । गावरक हो।

स्वेण्डापूर्वक नयुंतकरव धारण करने वालों का यह कथन रिक दें कि आप्यात्मिक आवश्यकता के न होते हुए मी विषय-रोग करना युरा दें, अनीतियुक्त है। महन्तु शादीरिक सुद्र के तेर तथा प्रश्नुत के बताये समय के अविरिक्त मी बार दार विषय-रोग करना थाय है, व्यक्तिचार है। पर कनवा यह कप्रन गुलत (कि बंदा को पलाने वाली संतान की मानि के लिए अयवा आप्यात्मिक श्रीति के गुवात से विषयमीग करना भी गुलत है।

हिन्द्रयों का काटना कुछ कुछ ऐसा काम है। पार्ट क्यों किए कि एक भारमी बना हा शिथिल और अनीतिसय और त व्यतीत कर रहा है। वह अपने अनाज से हाश्च कमा बनाकर पीता रहता है और नहीं में बूर बरता है। बाद में क्यिसी प्रधार करें कोई यह जैवा देता है कि यह जुश है, याब है और वह मी हमसे बराई-ता की समम लेना है। अब इस दुरी बादत को होहकर हाइकर

# स्ती और पुरुष

अपने अनाज का संदुषयोग करने के बहते वह लेगे हैं कि इस व्यक्त से घपने वा संगोषित से गई है कि कर ही कि इस व्यक्त से घपने वा संगोषित से गता है। उन पी जाता हो दें दिन कर भी कालता है। उन पी जाता है। उन पी जाता है। उन व्यक्त पहों का हों रह जाता है। हो कि वह व्यक्त उसके अन्दर क्यों का हों रह जाता है। उसके पहोंसी पहले ही की भाँति गराव बनाने रहते हैं। उस सकते ही भी-व्यों का, न दूसरों का तथा न जपना ही हैं इस सकते हैं।

सफता है।

ईसा ने नन्दे नन्दे बच्चों की तारीफ़ ट्यर्थ नहीं की। है

ही उसने यों नहीं कहा कि स्वर्ण का राज्य उन्हों कहे। वहें

श्रुद्धिमान लोगों के क्याल में जो यात नहीं जाती, उनका जार

ये फीरन कर लेते हैं। इस स्वयं इस सब की यायांता को जठ
करते हैं। यादे बच्चों देश होना बन्द हो जाय ता सर्वा हो।

प्रध्वी पर आने भी कभी उनमीत पर पानी किर जाय। यह,

प्रध्वी पर आने भी कभी उनमीत पर पानी किर जाय। यह,

प्रध्वी पर आने भी कभी उनमीत पर पानी किर जाय। यह,

वच्चे हमारी आराग के आराग हैं। हम तो पहले ही विगई

हैं और अख यह नहां कठिन है कि हम जपने को पुनः द

कर सकें। पर यहाँ तो प्रत्येक पुरस में, प्रत्येक परिवार में जे

पच्चे पैदा होते हैं जो नित्येल पान कर आता मिल हुए हैं। इसति

पर उसमें कितने ही निमल जल के ओत मिल हुए हैं। इसति

यह आरा करना व्ययं नहीं कि एक हिन जस नहीं का पानी मैं

पन्दीं सोतों के समान निर्मल हो सकेगा।

यह एक महान प्रश्न है और इस पर विचार करते हैं मुक्ते बड़ा आनंद काता है। में तो केवल यह जानता हूँ कि विकार

## स्त्रो और पुरुष

य जीवन तथा विकार के अन्य से इन्द्रिय को काटकर जीना इसाही सुराहे । पर इन दोनों में इन्द्रिय को काटना बहुत राहे ।

विकाराधीनता में कोई गर्व की यात नहीं, यत्कि लजा की बात । पर अंग-वैकस्य में लज्जा नहीं । बल्कि लोग तो इस बात पर ५ भिमान करते हैं कि उन्होंने प्रलोभन और संघर्ष से बचने के तर परमातमा के नियम को ही तोड़ खाला । सच शी यह है कि मंग-वैकल्य से विकार नष्ट नहीं होता। ययार्थतः आत्मा की, दिय की शुद्धि की आवश्यकता है। लोग इस जात में क्यों फैंस गते हैं ? इसका एक मात्र कारण यह है कि अन्य सब विचार मले ही नष्ट हो जॉब पर काम-विकार एक ऐसी वस्त है जो क्मी नष्ट हो ही नहीं सकता। पर फिर भी मनुष्य का कर्तृत्य है कि वह तमाम विकालें का नाश करने की कोशिश करे। वन मन घन से बदि मनुख्य परमातमा को प्यार करने लग जाय हो वह अपने आप को पूरी तरह भूल सकता है। पर वह तो बहा लंबा सस्ता है और यही कारण है कि लोग पयदाकर कोई छोटा नज़दीक का रास्ता दुँदने को कोशिश करते हैं कि इस नज़दीय के रास्ते से चल कर भी हम अपने मुकाम पर पहुँच सकेंगे और इस भीपण विकार से अपना पिंड छुड़ा सर्वेने । पर दुर्वेंच तो यह है कि ऐसी पगडिएडयों पर मटकने से मनुष्य अक्सर अपने मुकाम पर पहुँचने के बहुत चलटा किसी दलदल में जा फेंसता है ।

### स्त्री और पुरुष

पंश को टिकाये रखने के लिए अञ्चयता विवाह करें और आवश्यक है। पर यदि लोग केवल इसी चरेश से ला करना चाहें तो यह आवश्यक है कि वे इस बात को बर्स करें कि पहले हमारे अन्दर अपने यह वो को सुशिह्य की मुसंस्कृत करने की शक्ति है। अपने बहचों को वे समाज को मुसंस्कृत करने की शक्ति है। अपने बहचों को वे समाज को खुटाने वाले नहीं बहिक ईश्वर और मतुष्य का सहजा हो। बनाने के इच्छुक हों और इसके लिए यह आवश्यक है। बनाने पेसी राफि हो जिससे वे दूसरों की छुपा पर नहीं, हैं अपने पराक्रम से जीयें। सनुष्य जाति से जितना हो, वहं अधिक स्वी हैं।

इसके विपरीत हम लोगों में यह करपना रूद है हिम. तभी रात्ती करें जब यह दूसरे की गदन पर अच्छी तरह सता। गया हो। दूसरे शब्दों में जब उसके पास 'साधना विपुत्ता' है। पर होना चाहिए इसके ठीक विपरीत। केवल वही विगई है औं साधन-दीन होने पर भी अपने बच्चों का पालन-पीर्वा और शिक्षा का श्रोक उठाने की क्मता रखता हो। केवल देते हैं पिता अपने बच्चों को अच्छी सरह सुशिस्तित कर सकते हैं।

\$ \$ \$ \$

विषयेण्डा यदि हैयर के फानून को पूरो करने जा नहीं है अपने येशाओं द्वारा वसकी पूर्वि को अनिवार्य यनाने के साप्<sup>त</sup> की रचना की भूश है। भूत्येक व्यक्ति के जीवन में इसकी सत्<sup>त्र</sup> की अनुसूति भी होती है। मनुष्य जितना ही उस कार्त्न <sup>ही</sup>

## स्त्रो स्त्रीर पुरुष

के नज़रीक पहुँचता है, उतना ही उसकी छुपा से वह सुक जाता है। साव ही वह जितना ही उसकी पूर्वि से दूर ! है उनने हा ज़ोरों से वह विषय-सुधा की अनुभव गहै।

& & & &

够

ska

विषय-भोग आकर्षक इसलिए है कि वह हमारे एक महान व्य से मुक्ति पाने का साधन है। मानों वह अनुष्य को एक म मे मुक्त कर, कमे दूसरे पर काल देता है। मैं नहीं, तो मेरे पे सागीय राज्य को पायेगे। इसीलिए खियाँ अपने यच्यों में नी दम्मय हो जाती हैं।

8 8



### स्त्रो छीर पुरुष

हे नज़रीक पहुँचता है, बतना ही इसकी ह्युधा से वह मुक्त जाना है। साथ ही वह जितना ही उसकी पूर्ति से दूर है जनने हा जोगों से वह दिपय-सुधा को अनुसक है।

**\* \* \* \*** 

विपंय-भोग आरुर्पक इसलिए है कि वह हमारे एक महान् य से मुक्ति पाने का साधन है। मानों वह मनुष्य को एक से मुक्त कर, उसे दूसरे पर हाल देवा है। मिनहीं, नो मेरे 'सारीय राज्य को प्रोक्ती। इसीलिए स्नियाँ अपने बच्चों में ' कम्मय हो जाती हैं।

**\$** \$ \$

पन-ने ब्रह्मचर्य की कहरवा का बहा विरोध किया। दलील पेरा की गई कि यदि सामी ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जायँग गुज्य-जाति का जंत ही हो जायगा। इसका कस मेंने इस दिया था। पादिव्यों के विश्वास के अनुसार संसार का अंत न एक दिन निर्मित है। विश्वान भी यदी करता है कि किसो समय कृष्यों के वसाम प्राणी ही नहीं, त्यव प्रध्यों भी नष्ट हा हों। किर केवल इसी करवना में द्ववना चौकने थोग्य क्या के नीतिमय और सहाचार-पुष्ठ जीवन से एक दिन सनुय-त हा संव होने की सम्मावना है। तावद

### हमें और पुरुप

ऐसी मुरी मीत से पचा वयों न ले ।" बाह ! हैसी हारी वत है।

इरशेल ने एक हिसाब लगाया है। यह बहता है भाव है तरह यदि संसार के आरंग-काल से मनुष्य-संख्या प्रति वर्ष हैं होती रहती तो पहले स्त्री-पुरुष के बाद, सात हजार वर्ष में ही, मान लें कि अभी मनुत्य जाति की चम्र इतनी ही है-हार्ज संख्या येहद यह जाती । मान हों कि प्रध्वी का एउ भाग रा बड़ा भारी विराधिड का आधार है। और इस वर इत सन्त मनुष्यों को पिरामिड के आकार में एक के सिर पर दूसरा है तरह खड़े कर दें तो वे प्रथ्वी से सूर्य की ऊँचाई के २० वि अधिक ऊँचा पहुँच जाते।

नतोला क्या निकला ? सिर्फ दो बातें-या हो हमें हैंन महायुद्धों को मानना और चाहना चाहिए या संयमगीत जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए । बदती हुई मुन् संख्या से संयम का आदर्श ही हमें बचा सकता है।

होग और युद्धों के चंकों को संयमशील राष्ट्र की जनसील

से तुलना करके देख लेना चाहिए। तुलना यही मनारंजक सारि होगी । निश्चय ही इनका सम्बन्ध एक दूसरे से विपरीत होगा जहाँ विनाशक साधनों की संख्या कम है, वहाँ संवमरी<sup>हर्ड</sup> अधिक पाई जायगी। एक, दूसरे की पूर्वि करती है।

हठात् हम एक दूसरे नतीजे पर भी पहुँचते हैं। पर में हैं कभी स्पष्ट रूप से इसने में समर्थ नहीं 🗗। यही कि, मनुष् संख्या के घटने की चिंता करना, चसका दिसाय लगावे बैठन टीक नहीं है। केवल प्रेम ही भेष्ट मार्ग है। पर पवि

### स्त्री श्रीर पुरुष

हर प्रेम कमी चकेला रहता हो नहीं। हम एक ऐमे आहमी क्सना करते हैं जो जन-संस्था को यहाना भी चाहता है और ना भी। एक साथ ही चित्त में होनों विकारों का होना असंभव एक चपाय है। एक माथों की जान निकान कर वसी समय रा क्सन करना होगा। क्या यह हो सकता है? यक बात साक है। "क्यने क्सीय पिता के समान पूर्ण "यह पूर्णना पहले पविश्वता और बाद भेम में निवास करती। । पहला नुनेता है पित्रश्वता और बाद भेम में निवास करती।

पर मतुत्र्य, मतुत्र्य है। उसवा कलह के विपरीत अपना एक भेन्न कानून है—प्रेम। इसी अवार पुतर्कतन के विपरीत मी तावा कपना एक करवतर नियम है—अक्षवर्य-संदम।

" अपने मात्रा-विता बार्चा-वरूपे आदि को छोड़ कर मेरा अनुसरण कर हन डार्न्स का अर्थ नमने गृहत समस्य है। जब निवारक कर्यमने के बांक

# स्रो द्योर पुरुष

श्रेस धिङ्ग जाय सम समसीते थी शर्ने बाहर से नहीं के जो मकती । बाहरी नियम या अपदेश कोई काम नहीं सफते इनकों से मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार हों शिलमाना चाहिए। आदरों सो यही रहेगा,' अपनी पनी को हों मेरे पीछे चल। पर यह बाल को केवल वह आहंगी हैं परमातम हो जानता है कि इस आदेश सा पातन वह करों है कर सफता है ।

छंम पृक्षते हो, अपनी पत्नी की छोड़ने के माने क्या होतें क्या इसके मानी यह हैं कि इसे "त्याग हो, इसके साथ हैते पन्त कर हो, संसानोत्यिंस न करों ?"

हाँ, की को छोड़ने के मानी यही हैं कि हम उससे पीर्ट का रिस्ता तोड़ हैं। संसार की अन्य कियों की तरह अपनी पी की तरह जसे समझें। यह आदरों है। पर इसकी पूर्व हम करानी चाहिए जिससे उसे (पत्नी को) की जोन हों ने के उसकी पूर्व हम कह जाय, प्रलोभन और अनीतिमय जीवन के ओर वह न वह जाय। यह महा कठिन कार्य है। संपमनी जीवन की और वह न वह जाय। यह महा कठिन कार्य है। संपमनी पोये इस साय को अरने की कठिनाई को महसूस करात है। मैं के केवल एक ही बात सोच और कह सकता हूँ। विश्व केवल एक ही बात सोच और कह सकता हूँ। विश्व ही जाने पर भी पाय को बढ़ने का मीका न देते हुए अपनी

क भवन्य ॥ संबमशीक जीवन व्यतीस करने की माडे प्रापेक पुरुष कीर की के टिए भी शहरशय की यही सिकारिस है।

## स्त्री श्रीर पुरुष

र और जीवन भर अविवादिन संयमशील जीवन व्यतीत करने विशिशा करना चाहिये।

\* \* \* \*

संयम, बस, संयम हो सब कुछ है। संयम-शाकि का विकास व में अधिक महत्व रराता है। जिस च्रख लोग मद्राचर्य-संयम वस्ताल का दरान कर लेंगे, बस, उसी च्रख विवाद-प्रधा बन्द जिया।

\* \* \* \*

जीवन को सुलसय यनाने के लुयाल से ही यदि कोई शादी रेगा तो वस कदापि अपने बहेरा में सफ्तता न मिलेगी। ग्या सब वातों को अलग रचके, केवल विवाह को—मिरवस मिक के साथ समिलन को—हो जीवन का लक्ष्य बना तेना तिक के साथ समिलन को—हो जीवन का लक्ष्य बना तेना ति ही आदमी बदि विवार करे तो वसे यह गुलती नगर भी सकती है। आवन का अंतिम लक्ष्य क्या विवाह है? अच्छा, गर्दमी शादी करता है। गण क्या ? यदि वन दोनों को जीवन। कोई महलाकांता गर्दी है तो वसे व्यवस्य करना या हुँदना अव्यंत हिता हो, पर अवस्य हो शाद साथ हो यह भी रण है के यदि दोनों के जीवन में विवाह के पूर्व साधन्ये नहीं हैं तो वसे के वाद के वाद वनका दिल मिलना ब्यांसम्ब है। वे शीम ही एक ह्यारे से दूर होन लगेंगे। विवाह तभी सुखबर होवा है जब दोनों के जीवन मां विवाह तभी सुखबर होवा है जब दोने का लगेंगे। विवाह तभी सुखबर होवा है जब दोने के जीवन का लग्नेंग है बोता हमी सुखबर होवा है जब दोने का लग्नेंग है बोता हमी सुखबर होवा है जब दोनें के जीवन का लग्नेंग है बोता हमी सुखबर होवा है जब दोनें के जीवन का लग्नेंग है बोता हमी सुखबर होवा है जब स्व

दो व्यक्ति एक ही



#### स्रो श्रोर पुरुष

इस महत्वपूर्ण प्रश्न को भले ही आगे ढकेल दें, पर टाल ो पशापि नहीं सकते क्योंकि अपने और वधों के जीवन का ों । येय निश्चित न करने पर भी उन्हें उनकी सुशिचित तो !हर फरना ही होना । इस हालत में माता-विता अपने मनुष्यी-पेत गुणों को और उनसे उत्पन्न होने वाले मुख से हाथ घो रैटवें है और फेवल वच्चे बढ़ाने बाली फल बन लाते हैं। और इसीलिए विवाह की इच्छा करने वाले लोगों से रें बहुता हैं कि अभी आपके सामने विशाल जीवन पड़ा हुआ रे। इसलिये आप सब से पहले अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित हर लें । और इस पर प्रकाश डालने के लिए मनुष्य को चाहिए हि यह उस तमाम परिश्यित का विचार और निर्यक्षण करले जिसमें कि वह रहता है। जीवन में कीन सी चीच महत्वपूर्ण दै, कौन भी व्यर्थ दै, इस विषय में यदि अमन पहले भी फोई विचार किया हो तो दसको भी पूरी तरह जाँच ले । यह यह भी निश्चय घर ले कि वह किसमें विश्वास करता है अर्थाम् वह शिम बान को शास्त्रत सत्य मानता है और दिन सिद्धान्ती के चतुरतार बट् अपने जीवन को घड़ना चाइता है। इस बाहों का बेचल विचार और निरचय ही करके बह न ठहरे। छन पर भगत बरना भी शुरू वर दे। क्योंकि जब तक सनुष्य किसी विद्याम्त पर अमल करने नहीं लग जाना तथ तक वह यह नहीं लान पाता कि वह उससे सचमुच दियास भी करना है दा नहीं।

### स्त्री और पुरुष

यही चसके लिए सब से योग्य समय है। यह विश्वास और कर भन्दाई। है कि मनुष्यों पर त्यार करना चाहिए और उनग्र के पात्र यनना चाहिए। इस खंद्रस्य की पूर्ति के लिए मैं तीन क्रा से सतत प्रयन्न करना रहता हूँ। इसमें अति की शंका ही न हैंनी चाहिए। और यही नुष्टें भी इस समय करना चाहिए।

दूसरे पर प्यार करना और प्रेस-पात्र यनना सीहान है हैं मनुष्य को सब से पहले यह सीहाना चाहिए—दूसरों से अधि आरा। न करों । जितनी हो सके अपनी आरा!—वामनामें हे पटा हो । यहि में दूसरे से अधिक अपेना करूँगा तो हुने बनी पूर्ति का असाव भी बहुत अखरेगा । किर में प्रेस करने हे जोर नहीं, होप देने को ओर सुकूँगा । जतः इस विषय में बहु छा सावधानी और तालीस की आवर्यकता है ।

दूसरे, केवल शब्दों से नहीं, कार्य द्वारा प्यार करना सीहन पादिए । अपने प्रियतम की किसी न किसी अकार उपनेती सेवा करना सीखना आवश्यक है। इस चेत्र में और भी अर्दि

काम है।

तीसरे, प्यार करने की कला खोखने के लिए महाव्यों है शांति और नम्रता के गुणों को धारण करना चाहिए। इसे भलावा उनके लिए असुखकर वस्तुओं तथा मनुष्यों के अहुव कर प्रभावों को सहन कर लेने की चुनता धारण कर तेने भी परमावश्यक है। अपने व्यवहार को ऐसा बनाने ही भोरीस करनी चाहिए निससे किसी को कोई हुँश न हीं। यदि यह असंभव दिखाई दे तो कम से कम हमें किसी का अर्ष

### स्त्री झीर पुरुष

मान वो कहापि न करना चाहिए। हमेहा यह प्रयत्न रहे कि मेरे
रहमें की कटुता जहाँ तक सन्धव हो, कम हो जाय। इसके अनावा हमें और भी कई काम करने होंगे। अब तो मुबद से शाम कक काम ही काम कता रहेगा। और यह काय होगा—अगनंद-मण स्वाधिक तिहिन हमें अधनी साति पर सुरी। क्षेती रहेगी। अब हमें हमें होती: लोगों के प्रमासव के रूप में इसका आनन्द-रायक पुरस्तार भी मिलने लोगा।

इसलिए मैं तुम दोनों को सलाह दूँगा कि जितनी गंभीरता के साथ हो सके, विचार करो और अपने जीवन को गम्भीर धनाओं। क्यों कि ऐसा करते ही से तुम्हें पता लोगा। कि तुम एक ही राह् के पियक हो या नहीं। साथ ही तुम्हें यह भी साञ्चम हो जायगा के तुम दोनों को विवाह करना चित्र वे या नहीं। गम्भीर विचार भीर जीवन द्वारा तुम अपने को अपने चहेश के नयादीक भी ले जा सकोंगे। गुन्हारें जीवन का बहेश यह न हो कि तुम विवाह कर विवाहित-जीवन का आनन्द ट्हों। बल्कि यह हो कि अपने निर्मल और प्रेमम्य जीवन द्वारा संसार में भेम और सत्य का प्रचार करें। विवाह का बहेश ही वह है कि पति-पत्नों एक दूसरें को इस देश की पूर्व में आगे बढ़न में सहायवा करें।

सिर ही भिन्न सक्ते हैं। सब से अधिक खार्थी और अपराष्य जीवन कन व्यक्तियों का होता है जो केवल जीवन का आनन्द तृहने के लिए सम्मितित होते हैं। इसके विपरीत सब अेट ओयन कन दिव्यों और पुरुषों का होता है जो संसार में सत्य

ı

# की और पुरुष

और प्रेम के प्रचार द्वारा परमाना की मेवा करने के जिर्दी भीर बैक्टिक रोति से सम्मितित होते हैं।

हेराना बही गुरुतव न हो। होनों सन्ते यो तो एह है। हीराने हैं, पर हैं थिनकुन जुदे जुदे। मनुष्य सर्वेनिष्ट राने हैं। स्नों न बुने १ अपनी सारी शास्ता उसमें हात हो। थोहेर्न संहत्त-राकि से काम म चलेगा।

येराक, प्रत्येक चतुर व्यक्ति जिसे बदही तरह जीते । इच्छा है, फरुर साझो करें। पर भिमें करके नहीं, दिसाब त कर उसे शारी करमी चादिए। स्पष्ट ही इन दो शर्मों हां व अर्थ न लगाना जो कि प्रचलित है।

अयोन् वैपयिक त्रेम को पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि इस वै का दिसान लगा कर मसुष्य को शादी करनी बाहिए कि वे भावी साथी मनुष्योथित जीवन व्यतीत करने में सुके कहीं है सहायक या याधक होगा।

भाई, सम वात झां हु दो। शादी करने के पहले धीत नहीं, । बार, अच्छी तरह पहले विचार कर तो । एक नीतिमार की के लिए विपय-जाल में पड़ कर शाशी कर लेता अत्यन्त शाहर है। मतुष्य की उसी प्रकार शादी करनी चाहिए जैसा कि है हुसु की प्राप्त होता है। अर्थोत् जब कोई मार्ग ही न रह जी

#### स्त्री श्रीर पुरुष

मृत्यु के दूसरे नंबर में, समय की ष्टप्टि से, विवाह के समान परिवर्तनीय और महत्वपूर्ण और कोई बस्तु नहीं। मृत्यु के सन विवाह भी बही अच्छा है, जो अनिवार्य हो। अकाल यु के समान कहाल-विवाह भी पुरा होता है। वह विवाह पुरा ही, जिसे हम टाल ही नहीं सकते।

विवाह को टालने को गुंजाइया होते हुए भी जो शादी करते हैं उनकी शुलना में बन लोगों से करता हूँ जो ठोंकर खाने के मेरले ही जुनीन पर कोट जाते हैं। वदि मनुष्य सचसुष्य निर पड़े मेरले हैं उपय भी नहीं रह जाता। पर ब्वामण्याह क्यों गिरा जाय?

विवाह का प्रश्न बास्तव में हवना सरल नहीं जिसना कि होत पहता है। 'प्रीम' करना एक मूलत रास्ता है। पर विवाह विपयक गहरे विचारों में पह जाना इसरा विसारों है। आप कहते हैं-महत्त्व को पहती हो लहकी से शांकी कर लेनो चाहिए, अधीन मुख्य को प्रपत्नी हो, हानी चाहिए, वधी न है वह इसके मानी को ये हुए कि अपने को आग्य के हायों में सींप हैं और अपनी प्रसार की कला रहकर दूसरे के हारा किये गये अपने मुगाव में सी पार्टी के पार्टी के साम कर के साम की का मान की साम कर की साम की स

# स्त्री और पुरुष

और प्रेम के प्रचार द्वारा परमात्मा की सेवा करने के कि की और वैवाहिक रीति से सम्मिलित होते हैं।

राज्य सात स साम्मालत हात है। देखना कहीं गृफलत न हो। दोनों सस्ते यों से एक हैरे दीखते हैं, पर हैं बिलकुल जुदै जुदै। मतुष्य सर्वोद्धर एते हैरे क्यों न चुने १ अपनी सारी आत्मा उसमें हात हो। बोर्ड़ संकल्प-राक्ति से काम न चलेगा।

येशक, प्रत्येक चतुर व्यक्ति जिसे अच्छी तरह जीते हैं इच्छा है, जरूर शादों करें। पर 'प्रेम' करके नहीं, हिसाद हां कर बसे शादी करनी चाहिए। स्पष्ट ही इन दो शादों हा श अर्थ न लगाना जो कि प्रचलित है।

भागात्र जा १० भवालत है। अर्थात्त की स्वर्धत है है हैं का हिसाब लगा कर सहुत्य को शादी करने बाहिए कि हैं का हिसाब लगा कर सहुत्य को शादी करने में हुक कहीं है साथ साथ सहुत्योगित जीवन स्थातित करने में हुक कहीं है सहायक या थाधक होगा।

भ भ भाई, सम वार्ते छोड़ दो। शादी करने के पहले बीस नहीं, रे बार, अच्छी तरह पहले बिचार कर लो। एक नीतिमाद व्य के लिए मियय-जाल में पड़ कर शादी कर लेना अस्पन्त हार्ति? है। मनुत्य को उसी प्रकार शादी करनी चाहिए जैसा कि है सुखु को प्राप्त होता है। अयौत् जब कोई मार्ग ही न रह ज समी पह शादी करे।

蝦

磐

εß

1

### स्त्री श्रीर पुरुष

सु के दूसरे नंबर में, समय की दृष्टि से, विवाह के समान तिनीय और महत्वपूर्ण और कोई बस्तु नहीं। मृत्यु के विवाह मी बही अच्छा है, जो अनिवार्य हो। अकाल के समान अवाल-विवाह भी सुरा होता है। यह विवाह सुरा जिमे दुम टास हो नहीं सकते।

विशाह को टालने की गुंजाहरा होते हुए भी जो शादी करते उनकी हुतना में दन लोगों से करता हूँ जो ठॉकर काने के ते ही ज़मीन पर लोट जाते हैं। यदि मनुष्य सचग्रुच गिर पड़े कोई बपाय भी महीं यह जाता। पर स्वामस्वाह क्यों राजाय १

ियबाह का प्रश्न बातव में इतना सरल नहीं जितना कि

तिय पहता है। 'प्रेम' करना एक ग़लत रास्ता है। पर विवाह
देवपक गार्ट्र विचारों में पड़ जाना इत्या विमारों है। आप कहते
देनगुत्य को पहली ही लड़की से शादी घर लेनो चारिए, अपीत,
नृत्य को पहली ही लड़की से शादी घर लेनो चारिए, अपीत,
नृत्य को अपने सुत का ल्याल होड़ देना चाहिए, बची त है
वह इसके मानी तो ये हुए कि अपने को आग्य के हायों में सींव
हैं और अपनी प्रसन्दर्शी को अलग रसकर दूसरे के द्वारा किये गये
अपने जुनाव में ही संतीय मान लें। कावनों से अरीतथा पापमय
असद सा में इस अविवेक से नहीं चल तकते। क्योंकि यदि हम्म
चलपुक अपनी परिस्थिति को लोड़ने की कोशिश करने

90

## स्त्री श्रीर पुष्प

लगें तो दूसरों को कप्ट पहुँचता है, पर यदि भावुकता आरमें।
एक चलमन में दालती हो तो कोरी सिद्धान्त-प्रियता मतुष्य
इस प्ररत के और भी जटिल हिस्से में पहुँचा देगी। तब से स
उपाय तो यह है कि मतुष्य को किसी मध्यवर्ती पतायें को अ
ध्येय या चहेरा न बनाना चाहिए; बस्कि हमेशा श्रेष्ठ सदाचार
जीवन को ही अपना ध्येय धनाये रखना चाहिए और इसकी
शांतिपूर्वफ क्दम बहाते जाना चाहिये। ऐसा करने से तिद्वव
एक समय ऐसा आवेगा और संयोगों का एकीकरण भी
सरह होगा कि मतुष्य के लिए अविवाहित रहना असंग
जायगा। यह मार्ग अधिक सुरचित है। इसके अवलावन स
तो मतुष्य गृलती ही फरेगा और न पाप का आगीदार ही
सकता है।

विवाह के विषय में लोकमत तो जादिर ही है। '
आजीविका के साधनों को बिना ही प्राप्त किये लोग शादियाँ लग जायें तो हो चार साल के अंदर ही शारिद्र वर्ष्य कहों की फसल आने लगेगी। इस बारह साल के बाद व एक दूसरे के दीगों को दूँढ़ना और प्रत्यस सरक का निवास परिवार में हो जाया। । समष्टिक्ष से वह परम्परात लो विताइल ठीक है। यदि विवाह करने वालों का कोई दूसरा कर हेतु न हो जो कि उनके आलोचकों को झात न हो, व पर-करान भी सच्चा सच्चा सावित होता है। याद

### को और पुरुष

ेमा चाँद चरेश हो तब को अच्छा है। पर उसका केवल झुटि-गव रोना हो काफी नहीं, कार्य में, जीवन में भी परिश्वन होना आव-स्प्क है। महाय को अपने जीवन में इसकी पूर्वि के लिए एकसी व्याहनना होनी चादिए। यदि यह उदेश है वह को ठीक है, वे लोकन को सलन सिद्ध कर सकी। अच्या उनका जीवन भवरव ही हु:समय सिद्ध हुए बिना न रहेगा।

डिंदारा मिमलन दो कारखों से हुआ है। एक तो अपने महा—विश्वास—के और दूसरे प्रेम के कारख। मेरा तो ख़पाल है दिनें से एक भी कार्यों है। सच्चा सिमलन सच्चे निर्मल प्रेम में है। साई यह सच्चा प्रेम हो और उससे आंदुक प्रेम भी उत्तर हो गया है। यादे यह सच्चा प्रेम हो और अध्यक्ष मानुक हो गता है। हो तो यह भी बुरा नहीं है। यादि हमें अच्छा है अप भी वह एक पक्ने प्रेम अच्छा है जी अप हमें है। यादि हमें अच्छा है तो छुट भी नहीं है, फिर भी यह एक पक्ने प्रेम अच्छा है तो छुट भी नहीं है, फिर भी यह एक पक्ने प्रेम अप हमें के चल पर मतुष्य ऐसे प्रेम से भी काम चला लेता है। पर जहाँ ये दोनों नहीं, भी से भी काम प्रमा चला लेता है। पर जहाँ ये दोनों नहीं, भी से भी काम प्रमा हमी हमें हमें हमील यह पर मतुष्य हमें से से भी काम प्रमा स्था से साम बहुत सरली करने यह रेख कादरफ है कि मतुष्य अपने साम बहुत सरली करने यह रेख की कि किस प्रेम हारा टसका हरवा आन्दोलन हो रहा है।

चपन्यासकार अपने चपन्यासाँ का अन्त बक्सर नायक-नायिका के निवाह में करते हैं। यथार्थ में बनको विवाह से अपना वपन्यास गुरू करना चाहिए और अन्त विवाह-वन्यनों को सोड़ने

# स्त्री ग्रीर पुरुप

में, महाचर्य-जीवन व्यतीत करने का आदर्श पेरा करके करा चाहिए। नहीं तो मानव-जीवन था वित्र खींचका विनाह स समाप्त करना ठीक ऐसा ही महा माळूम होता है जंसा हिए मुसाफ़िर की पूरी मुसाफ़िर्स का बर्शन कर जहाँ चीर वर्त हुरे सर्गे यहाँ कहानी की छोड़ दें।

धर्म-ग्रन्थ मे विदाह की आहा नहीं है। उसमें तो विवास अमाव ही है। अनीति, विलास, तथा अनैरु सी संगीत है कड़े से कड़े शन्दों में तिन्दा अजयत्ते की गई है। विवाह-सं का ती उसमें उल्लेख भी नहीं है। हों, पादकीशाही जहर की समर्थन करती है। जचियस का आगमन जिस कर का समर्थन करता है उसी तरह काना का बेहुदा बमलार विवाह-संस्कार का समर्थन करता है।

हाँ, मेरा ख्याल है कि विवाह-संस्था ईसाई-वर्ज की संस्ति है। इसा ने फर्मा शादी नहीं की। म उसके शिप्यों ने कमी किया । उसने विवाह की स्थापना भी सो नहीं की । विर्क से पसने, जिनमें से कुछ विवाहित थे और युद्ध व्यक्ति पही कहा था कि वे अपनी पत्नियों की अदला-यदल ( किली न करें जैसा कि मूसा के कातून के अनुसार वे कर (मेध्यू अध्याय ५) अविवाहित लोगों से उसने कहा वे वयासम्भव शादी न करें। ( मेध्यू अध्याय १९ वर्ष १ और सब साबारण से आमतौर पर उसने यही कहा धी की-जावि को अपनी भोग-सामधी न सममें । ( मैध्यू कर

### स्रो और पुरुष

ाय २८) कहने की आवश्यकता नहीं कि यही खियों को भी हवें के विषय में समकता चाहिए।

उपर्युक्त कथन से हम नीचे लिखे अमली नवीजों पर हुँचते हैं।

जनता में यह धारका फैली हुई है कि प्रत्येक छी-पुरूप की विह अवश्य करना थाहिए। इस धारणा का त्याग कर स्त्री-रपों को यह मानना चाहिए कि प्रत्येक न्त्री वा पुरुष के जिए विर्वक है कि वह अपनी पवित्रता को रक्षा करें जिल्ले पनी समाम शक्तियों को परमातमा की सेवा में अर्पण करने में सके मार्ग में फिसी प्रकार की रावावट न हो।

किसी भी स्त्री या पुरुष का पतन ( शरीर-सम्बन्ध ) केयल ह ग्लती न समभी जाय जो किसी दूसरे व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) साथ विवाह कर लेने पर मुधर सकती है। न बद अपनी विरयकताओं की चय-पूर्वि ही सममी जाय । बस्कि किमी भी कि का अन्य की या पुरुष के माब शारीरिक सम्बन्ध होते ही सम्बन्ध एक अट्ट विवाह-बन्धन का द्वार ही सममा जाय। भैष्यू अध्याय १८ पदा ४ – ६) जो छन व्यक्तियों पर अपने र में मुक्त होने के लिए एक कर्नव्य का गर्मार, आहेरा दिता दै।

विपाह अपनी दैपदिकता के प्रशामन करने वा एक शाधन ीं, बहिक एक ऐसा पाप सममा अपन जिससे गुक्त होतापरमा-.पप है।

### ह्यो और पुरुष

में, मदाचर्य-तीयन व्यतीत करने का आहरी पेत करे कर पाहिए । नहीं सो मानय-जीवन का चित्र सीवका विशाह त समाज करना टीक ऐसा ही महा माद्म होता है जैना हिए

मुसारित की पूरी मुमारिकी का बर्चन कर जहाँ चीर हमें हुने

रुने यहीं कहानी की छोड़ हैं। धर्म-प्रनथ में विदाद की आज्ञा नहीं है। उसमें तो विदार

अमाय ही है। अनीति, विलास, तथा अनेक की संगीत ह कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा अलदत्ते की गई है। विवाद-नि षा वो उसमें उल्लेख भी नहीं है। हाँ, पादकीशाही जुरूर वर्ड समर्थन करवी है। जिथयस का आगमन जिस हर ह

फा समर्थन करता है उसी तरह काना का बेहुदा चनतार । विवाद-संस्कार का समर्थन करता है। æ

Ŕ 焰

### न्दी छीर पुरुष

सकते; जब वे देरा केंगे कि वे विवाह किये विना रही नहीं सकते। विवाहित की-पुरच असी की मॉिंग अधिक बच्चों की इच्या नहीं करेंगे, व्हिक विवय जीवन व्यक्तीत करने की कोशिश करते हुए दिह एक दे पर्च हों भी जाविंग से गुरा होंगे। साथ ही वे अपनी व्यास शिफ, अपना अधिकांत्र समय अपने और अपने पिंगियों के बच्चों की, दुसर के आबो सेवकों की, गुमंस्टत चनाने में लगादिंग। प्रचांतिक वह भी ईसर ही की सो सेवा है।

बनाने में लागानेंग । बयों कि यह भी इंयर हो की तो सेवा है।
इनमें और दिवाद को जानंद का सायन मानन बालों में
इनमें और दिवाद को जानंद का सायन मानन बालों में
इसी में होगा जो जीवन-निवाद के लिए दाने बालों में और
इसी के लिए जीने बालों में होता है। एक वर्ग इसीलिए अन्न
स्तात है कि दिना अन्न के जीवन-यात्रा तब करना असम्भव है।
स्मिलए वे राने को एक गीए। वस्तु, गीए। कर्वव्य, समस्त कर
यमा मम्मव उसके लिए अपना थोड़ा समय, थोड़ी शक्ति और
योड़ा विचार ही देते हैं। इसरा वर्ग तो खाने के लिए ही जीता
है। भिन्न मिन्न प्रवाद के ज्यंतन बनाने में, वनका आविष्कार
है। भिन्न मिन्न प्रवाद के ज्यंतन बनाने में, वनका आविष्कार
स्ति अपना समय और शांकि सर्व करता है। मुत्त के बहाने,
स्ति कपन पर में मरने आदि के नाना क्कार के उपायों को
खोजता है, जीवा कि इटनी के लोगा करते थे। क

ईसाई-धर्म के अनुसार न वो कभी विवाह हुआ है और न हो हा सकता है। क्वोंकि धर्म विवाह की आक्षा ही नहीं

शिक्कुळ यही बात आम कृत्रिम उपार्थो द्वारा गर्भाचान औ

रोडने वाळे क्षोग की कर रहे हैं।

### स्त्री श्रीर पुरुष

और पत्री दोनों अपने को बिलासिता और विकार से मुंठ हरों की कोशिश करें और इसमें एक दूपरे की सहायता मी को तथा अपस में उस पिबन सम्मन्न की स्थापना करने की कोला करें जो भाई और वहन के बीच होता है, न कि शियाऔर की से बीच। दूसरे, वे अपनी सारी शांकि इस बिवाह से होने की अपने बच्चों को सुशिक्तित और सुसंस्कृत बनाने में लगा रें। वस, वह उस पाप से सुक्ति पाने का मार्ग है।

इस विचार रौली में और विवाह के विषय में समान में जी कल्पना प्रचलित है, चसमें महान् चंतर है। लोग शाहियाँ हार् ही रहेंगे। माता-पिता भी अपने लड़के-लड़कियों के विवाहत यरावर निश्चित करते रहेंगे। पर यदि विवाह का दृष्टिकीण वहत जायगा तो इसमें महान् अंतर हो जायगा। विषय-सुधा हो हि करने, संसार में सर्वश्रेष्ठ धानंद मानकर विवाह करने, अनिवार्य पाप समम कर विवाह करने में महान् अंतर है। पाँव हृदय बाला मनुष्य तो तभी शादी करेगा जय उसके लिए अदिश हित रह कर पवित्र धने रहना असंभव हो जायगा । विवाह हते पर भी वह विकार का दास नहीं बनेगा; यहिक अपने की हर्तन मुक्त करने की सतत चेष्टा करता रहेगा। अपने बालकी आप्यात्मिक वस्याण् का खुदाल रखने वाले माता पिता अपने प्रती शहरे-तहकी की शादी करना अनिवार्य न समझेंगे; बहिक हत शादी तभी करेंगे, अर्थान् चनके पतन को भीपण होने हैंने रोकेंग और छन्हें शादी की सलाह देगें, जब वे देख हों ष्टनके सङ्के या लड़कियाँ अय अपने को पवित्र नहीं धनावे ए

### स्त्रो और पुरुप

भतः अब कक में जो कुछ कह गया हूँ, इसमें से एक शब्द । वार्षस लेना नहीं चाहता ? विक्त इसके विषयीत में उस पर र मो चोर देना चाहूँना। हाँ, उसके घरा समम्म देने की अवश्य र घरूत इसिए है ि हमारा जीवन देना के वतारे वाल-क जीवन से इतना भिक्त और विषयीत है िक इस विषय में र हमें कोई तरव सत्य कह देता है तो हम चरसा चौंक चठते । (में यह अपने अनुमब से कहता हैं) इस तरह चौंकते हैं हा कि वह पन बहोरने वाला बनिया चौंक पहता है जिसे यह ह दिया जाय कि अपने परिवार के लिए या गिरतायों में र लगाने के लिए क चन एकड करना पाप है, और जिस देय को पाप से प्रटकारा पाने की इच्छा हो वह अपनी सारी न दीतत सरवाओं को दान कर दं।

इस विषय में मेरे की विचार हैं वे विना किसी प्रपार के म की परवा किसे जैसे आते जा रहे हैं, लिगे देता हैं।

प्रेम—पैष्यिक क्षेत्र—पदः वायरहात शांक है। यह दो भिन्न । भसमान लिंग के व्यक्तियों में उत्तरह होती है, जो मान्मितित वेबाहित) नहीं हुए हैं। यह विवाह पी आर उन्हें ते जाता है। गैर विपाद का पत्न है संतान। यमें के रहते ही पति भीर पत्नी 'पीय का यह आकर्षण शिथित हो जाता है। यह विज्ञहुत

७ नित्य मछे धुरे उरावों से घन वृद्ध कर बर्दे सेट साहुद्धार पदा वृद्ध मात्र मन्त्रम दिस्सा धर्म-दाय मिल्टा देते हैं, और धपने ने हताएँ मानते हैं। बहा बान स-स के बनिक भी करते हैं।

## स्त्री श्रीर पुरुप

करता। जैसा कि वह घन-संचय करने काभी आरेत नई छता हाँ, इन दोनों का सहुपयोग करने पर अलबता वह जी देता है।

एक सचा ईताई अपनी सम्पत्ति के विषय में इत ता विचार करेगा—यवापि में अपने कुर्ते को ज्ञपना समग्ता है तथापि यदि कोई उते सुमत्ते मोंगे, तो में अपना छुर्ता हुत्ते के दे देना आवश्यक मानवा हूँ। उत्ती प्रकार वह विवाह के तिरा में भी सोचता है। उत्तका प्रयन्न दो दिशाओं में रहता है। एक है अपने बच्चों को सुत्तेस्कृत करने की ओर, और दूसरे दसरा है विकार रहित करने की ओर अर्योन् शारीरिक प्रेम. को बीत्ना आक्योत्मिक प्रेम करने की ओर उत्तकी प्रवृत्ति अधिक होगी है।

अगर आइमो केवल यह स्पष्ट रूपसे समफ ले कि विपर्ने भोग एक नैतिक पतन है, पाप है और एक सी के साय किया है, पाप दूसरी सी के साय विवाह कर लेने पर छुल नहीं जाता, बैरा यही एक अपरिवर्तनीय विवाह-यंघन है जो बसे पाप से उर्व कर सकता है तो अवस्य ही सतुज्य-जाति में संयम की हार्

पद जायती ।

जय में यह कहता हूँ कि विवाहित मतुष्यों को अनुक की रीति से रहना पादिए, तब मेरा चहेरा कहाणि यह बतला में सिद्ध करना नहीं होता कि में लुद इस तरह से रहा पा रह रहा है, बस्कि इसके विपर्शत में इस बात को अपने की मर से जानना है कि मतुष्य को कैसे रहना पाहिए, क्यों की सुद इस तरह रहा हूँ जैसे कि आहमी को ॥ रहना थाहिए।



## स्त्री श्रीर पुरुप

से मालूम होता है कि प्यार करना भी एक प्रकार का साप का ह्याब है, जो यदि सेपटीवाल्व यथा समय न खोली जाय, हो जिन को होव़-फोड़ वाले । बाल्व सभी खुलती है जय उस पर सारी वचन पड़ता है। अन्य समय वह मजबूती से बन्द रही है। हमारा वहेश भी बह हो कि हम उसे जान यूक्तर पन्द रखे रहें। और उसे आसानी से खुलने न देने के लिए उस पर खुव बजन रख हैं। में उन शब्दों को इस अमें सरमक्रता हैं कि इसका प्रकार स्वत्व बजन रख हैं। में उन शब्दों को इस अमें सरमक्रता हैं कि को इसकी आत कर सकता है, करे! (मैन्दू १८ अच्याय पर १२) अर्थात प्रत्येक मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि वह अविवा

#### स्त्री चीर पुरुष

हित रहे। पर विवाह कर लेने पर वह अपनी पत्नी के साथ बहन का सा व्यवहार रक्ते। भाफ ज़रूर ही इकट्टी होगी। बान्व डटेगी। पर हमें उसे खर्य हो न खीलना पाहिए जैसा कि विषयोपभोग को कानुनी अधिकार समझने वाला आदमी करता

निपयोपभोग को फानूनी अधिकार समझने वाला आदमी करता है। वह कभी सम्य है जय हम उसका संयम न कर सकें। जब वह हमारी इच्छा के विपरीत हुट पहता है।

"पर मनुष्य इस धात का निर्णय कैसे करे कि श्रय वह अपने को रोक नहीं सकता !"

भाग का राक नहां सकता !'

म जाने कितने ऐसे सवाल हैं, और वे कठिन साख्म होते

हैं। पर साथ ही जाय मनुष्य उनकी अपने लिए, दूसरों के लिए
महीं, हल करने को बैठता है, तब वे उसे इतने कठिन नहीं माख्म
होते जितने कि वह उन्हें पहले समसे हुए या। दूसरें के लिए सो
इस कम से पलना होगा जो कि पहले बता दिया गया है। एक
इस मनुष्य एक बेदया से प्रीति लगाता है। उसमें एक मधंकर
युराई है। वही यात एक जवान आदमी करता है। यह
इतनी युरो यात नहीं। एक युद्ध पुरुष का अपनी पानी से कामकेटाय करना बतना ग्रुप नहीं, जितना कि एक ग्रुवा पुरुष का
सक केदया के साम वैसी चेटायें करना है। वहसा अपनी ली के
साथ काम-भेटायें करना बतना ग्रुप नहीं, जितना कि वही काम
एक इद्ध पुरुष के लिए होगा। हों, ग्रुप तो अरुर है। इस सम् म्मूनाधिकता सपके विषय में होती है। इसे इस समी जानते हैं।
तहीं व व्यां अपने लिए एक शुद्ध यात है। प्रत्येक प्रवाहोती है। पर सर्थ अपने लिए एक शुद्ध यात है। प्रत्येक प्रवा-



### स्त्रो और पुरुष

सान साम लिया हुआ है। ईसा ने इसको स्पष्ट कर दिया है। पर हम उस पर अमल ही नहीं करते; बस्कि यों कहना चाहिए कि मली मॉिश इसे समम भी नहीं करते; बस्कि यों कहना चाहिए कि मली मॉिश इसे समम भी नहीं पति। देखिए मैं प्रवचन के उनीस बें अपनाय में लिखा है—''समी आदमी इस नहीं महण कर सकते हैं जिन्हों कि यह दिया गया है। क्योंकि संसार में कई जन्मवात नशुसक है। पर कई गेंन मुंसक भी हैं जिन्हों ने अपने को खर्मीय राज्य की प्राप्ति के लिए ऐसा बना दक्खा है। जो उसको महण कर सकता हो करी।' (पता ११ और १२)

इन पदों का बहुत रालव अर्थ लगावा गया है। पर इसमें यह साफ साफ़ लिखा है कि अनुष्य को अपने विषय में क्या करना पाहिए। वसे किस वरफ़्यदने की कीरिश फरनी पाहिए? आयु-निक भाषा में कहना चाहें तो वसका आदर्श क्या हो? वसर है "खर्गीय राग्य की प्राप्ति के लिए नपुंसक वन जाया!" जिसने यह प्राप्त कर लिया है च्वने संसार की सर्व अंग्र करत को प्राप्त कर लिया पर जो इसे प्राप्त नहीं कर सका है, वसे भी चाहिए कि इसके लिए कोशिश करें। जो इसे प्रहण कर सकता है, करें।

कि इसके लिए कोशिश करें । जो इसे महल कर सकता है, करें । मेरा रायाल है कि सतुष्य को अपने पारस्परिक करवाया के लिए संपूर्ण महाचर्य के पालन की कोशिश करनी चाहिए। दोनों को ज्ञान पूर्वक महाचर्य के पालन में अत्यक्त रूप से प्रयत्नशाक होना चाहिए तब वे क्सी लाभ को आप करेंगे जो कि उनको होना चाहिए । लक्ष्य पर ठीक निशासा लगाने के लिए बाल स्रमा चाहिए । लक्ष्य पर ठीक निशासा लगाने के लिए बाल स्रमे ज्ञार उपर झोड़ना पहता है। यदि मनुष्य दिवाहित जीवन

### स्त्री और पुरुष

चाहेगा तो में उन्हें और भी स्पष्टता के साथ और व्यवस्थित रू में प्रकाशित करने की कोशिश करूँगा !

पशु सभी विषयोपमोग करते हैं, जब सन्तात-उत्पत्ति ह सम्भावना हो । पर सभ्य मतुष्य भी विषयोपमोग हमेशा कर<sup>ह</sup> है। यत्कि उसने यह आविष्कार किया है कि ऐसा करना आव श्यक है। इसके द्वारा वह अपनी गर्भवती या मातृधर्मरता पर्न को सताता है और उसे अपनी विषय-वासना दृप्त करने पर मडब् करता है। पक्षीत्व और मातृत्व दोनों धर्मों का पालन एक साथ कर में बेचारी मर मिटती है। बस, इस तरह हमने खियों के मृतुल, हाँ और मीठे खभाव को अपने हाथों विगाइ डाला है। फिर ख्वाहम ख्याद इस उनकी विचार-हीनता की शिकायत करते हैं या उनवे मानसिक विकास के लिए कितावों या विद्यापीठों की सहायता क इच्छा करते हैं। हाँ, इन बातों में नर-पशु अन्य पशुओं से भी गर थीता है। उसे पशु-जीवन के सतह पर पहले आना पाहिए। यह तभी होगा, जय वह झान-पूर्वक प्रयन्न करेगा। अन्यवी उसकी युद्धि का उपयोग सो अपने जीवन को और भी अधि नष्ट करने की ओर होता रहेगा।

की और पुरुष को कितना विषयोपभोग करना चारिए, किस हद तक वह जायज है ? यह अमली ईसाई-पर्म में हुई यहा ही महत्व पूर्ण सवाल है। और वह हमेशा मेरे दिमात में बा रहता है। पर अन्य प्रश्नों की मौति धर्म-प्रनय में बसका वतर

## स्त्रो श्रीर पुरुष

थानें करने लग गये। पर आप का पूर्व जीवन फैसा धा १ जय हम मूदे हो जायेंगे, तब हम भी यही कदेंगे।" यही काप का पुरस्कार है। मतुष्य को अंतरात्मा कहती है कि अब में गया थोवा हैं। परमात्मा के पवित्र संदेश को उसके पुत्रों को मुनाने के लिए में सर्वया अयोग्य हूं। पर यह बिचार आवे ही समाधान हो जाना है कि तैर, इससे दुसरों का वा करवाय होगा। परमात्मा गुन्हारा और सवका करवाय करें!

### स्रो स्रीर पुरुष

फे विषयोपमोग को भी क्षपने जीवनका सहय बना लेगा वो बह उससे नीचे गिर जायगा। यदि आदमी पेट के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए जीने की कोशिश करेगा वो बह किसलते फिसल-ते कहीं मामूली जीवन पर आकर ठहरेगा। पर यदि बह पहले ही से जिहालोलुप हो जायगा वो चसका पतन निश्चित है।

#### \* \* \* \*

विवाहित जीवन के विषय में मेंने बहुत कुछ सोचा है और सोचता !रहता हूँ। किसी भी विषय पर जब में गंमीता से विचार करने लगता हूँ, तब यही होता है। सुन्ने बाहर से भी मेरणा होती है।

परसों मुक्ते अमेरिका की की बाक्टर थी अलाइस लॉकइम एम. बी. को लिखी एक पुस्तक बाक द्वारा मिली। पुस्तक का साम था—"दांकोलाजी" — हर एक जी की किताव।" खारफ को दिष्टे से किताव करकुष्ट है। जिस विषय पर इतने दिनों से इमारा पत्र-व्यवहार चल रहा है उस पर.भी उसने एक अध्याय में विचार किया है और ठीक कसी नतीजे पर पहुँची है जिस पर कि हम पहुँचे हैं। जम आदमी अँधेरे में होता है और उसे एका एक कहीं से प्रकारा दिख जाता है तो उसे वड़ा आनंद होता है। यह याद आते ही जुमे बड़ा इ.स्स होता है कि मेंने एक पहु की वह याद आते ही जुमे बड़ा इ.स्स होता है कि मेंने एक पहु की सकता है? दु:स इसिलए होता है कि लोग सो यही न कहीं— "अब कहर में जाने के दिन आये तव तो बड़ी बड़ी शहा की

#### स्त्री और पुरुष

वेचार न करे, तुम्हें फिल्क है, तुन्हारा अपमान करे तो भी

[म अपने, अपने पर्वा के और परमासा के नवदीक हस बात

ह लिए जिम्मेदार हो कि तुम उस फिर हर चरह समम्मने की

हिए जिम्मेदार हो कि तुम उस फिर हर चरह समम्मने की

हिरा करों कि वह अपने मंत्र के लिए अपने कर्तव्य का पालन

हरें। हो, जाभो, पासर जाओ, प्यार के साथ, जोर के साथ,

[कि प्र्वेक, मधुरता से उसे समम्मामो जैसा कि उस विषया ने

मम्मया, जिसका विकर हमारे प्रमेमन्य में आया हुआ है।

स्र मेरा प्रमाणिक विचार और विवनपूर्वक दिया हुआ मत है।

हम पाह इसका अनुसरण इसो या हम पर व्यान न हो। तुम

पर हसे प्रषट कर हैना मैंने अपना पर्स समम्म।

अच्यातिमक आकर्षण से द्यून्य की-पुरुषे का शारीरिक संगम परमात्मा का अपने सत्य को अकट करने का प्रयोग है। इस संगम क्षारा वह कमीटी पर पदता है और अपनूत होता है। पदि वह कमजोर होता है तो उसका प्रकश शाने:शनै: वह जाता है।

मुमे सुरहारा पत्र मिता। वसमें तिरों शंकाओं का वहीं सुरा के साथ समाधान करूँगा। ये शंकायें हमारे दिल में कई बार पैदा होनी हैं और वैक्षों ही रह जाती हैं।

ओल्ड टेस्टामेन्ट और मॅारपेत में लिया है कि पति और पड़ी दो नहीं एक दी प्राफी हैं। यह सत्य है। इस्रतिए नहीं कि बे

## स्त्री और पुरुष

एक एक बार ही होती है। इसिलए जपनी विषय-बासना हो एम करने का यदि किसी को अधिकार हो तो वह 5रूप हो कदापि नहीं, स्त्री को ही है। की के लिए विषय-वासना हो होंग्र एक मामूली जानन्द नहीं है, जैसा कि पुरुप के लिए है। बिस्त बह सो उसके हु:ख के हाथों में अपने को सौंप देती है। वस्त विषयोपमोग आधी हु:ख, कष्ट और वाबनाओं से तहा हुआ होता है। मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक मतुष्य इसी दिष्ट से विवाह का स्त्री कि से निवास करें। ब जायस में एक दूसरे के प्रति मामिणिक रहने की प्रतिक्षा करें। बजायस में एक दूसरे के प्रति मामिणिक रहने की प्रतिक्षा करें। बजावर्ष के पालन की कोरिया करें और यदि कहीं इसका भंग ही होने का अवसर आने तो वह पुष्प की इच्छा के कारण नहीं, की के प्रार्थना करने पर ही हो।

द्वम खपने बच्चों के पिता से अपील फरना नहीं चाहती ? यह विचार ग़लत है। तुम लिसती हो—'में न बाहती हूँ और न अपील कर ही सकती हूँ ।' पर की और पुरुष का वह सम्बग्ध अट्ट है जिसके कारण उन्हें बच्चे पैदा हो जाते हैं। भले ही पादिचों के पंचों का संस्कार उन पर हुद्या हो वा न मी हुआ हो। इसलिए तुम्हारे बच्चों का पिता विवाहित हो वा आविषा-हित, भला हो या सुरा हो, उसने तुम्हारा अपभान किया हो वा न भी किया हो, भेरा व्याल है कि तुम्हें उसके पास जाग पाहिए और यदि उसने लापरवाही की है वो उसे अपने कर्तन्य का परिकान करा देना चाहिए। यदि बह तुम्हारो प्रार्थना पर

### स्त्री श्रीर पुरुष

गाहिए। यस, एकसा अपनी कमजीरियों से मनड़ते गहिए।

हारा यह कहना ठीक है कि शतुष्य परमाला की प्रतिमा लेए उसे अपने इस पवित्र शरीर की किसी पापाचरण तंकित न करना चाहिए। पर यह इस संयुक्त जीवन पर तया जा सकता जिससे या वो बच्चे पैदा हो गये हैं या सन्भावना है। सन्तानोत्पत्ति और वनका पालन-पोपरा यन्य के अनीचित्य और बोम को अधिकांश में नष्ट कर । इसके अतिरिक्त गर्भावस्था और शिश-संवर्धन की उस पाप को साफ साफ घो दालतो है। ह प्रश्न करना हमारा काम नहीं है कि बच्चों का पैदा होना बात है या युरी। जिसने पवित्रता के भंग के पाप को धोने उपाय बताया, वह अपने बाम को भली भाँ विजानताथा। ारा ज्ञमा करना, यदि मैं तुन्हे कोई अप्रिय बात कह हूँ। हते हो कि संतानीत्पत्ति में आदमी अधिकाधिक कमजीर ता है। ठीक है। पर तुम्हारा यह ग्र्याल अखंत निष्ठ्र और य है। तुम संसार में खुरामिजारा और केवल आतरही रहने ए ही नहीं आये हो, बल्कि अपने काम को पूर्ण करने के मेजे गये हो । अपने भान्तरिक जीवन सम्बन्धी महत्त्व-पूर्ण के अविरिक्त नुग्हारा सब से महत्व-पूर्ण काम बह है कि पने पति की पवित्रता की कोर बढ़ने में सहायना करो। इस विषय में तुम चससे बागे बड़ी हुई हो तो तुन्हात यहा है। यदि मुमने सुद ही अपने मुदुई किए हुए बार्य की

## क्षी और पुष्प

परमात्मा के घपन समक्रे जाते हैं, पर वह इस असंदिग्व सल का समर्थन करता है कि की पुरुषों का वह संवीम अवस्य ही विरोध रहस्य पूर्व और अन्य संयोगों से भिन्न होगा कि जिसके फल स्वरूप एक नवोन प्राणी चैदा होता है। एक स्पृत आर्थ में वे दोनों अपनी भिन्तता को मूल जाते हैं, एक हो जाते हैं।

इसलिए में फहता हूँ कि इस रहस्य-पूर्ण रांति से जो अभिन्न यन गये हैं, इनको संयमगील जीवन के लिए विशेष रूप से प्रयमगील रहना चाहिए। इनमें से जिस किसी के विचार अधिक सुसंस्टत हैं यह दूसरे की हर तरह से शक्ति भर सही-यता करें। सादा जीवन, अपने प्रत्यस्त चहाहरस्त और चरेत्रों द्वारा कोशिश करें। पर जब तक दोनों के हृदय में इस पतित्र इच्छा का उदय नहीं होता दोनों अपने संयुक्त जीवन के पापों के योग की उठावें।

अपनी विकारवराता के कारण हम कई बार ऐसे दुरे-दुरे-फाम कर डालते हैं जिनकी याद आते ही हमारी अंतरात्मा कीं जाती है, उसी प्रकार यदि हम अपने आपका प्रयक्ष विचार ने करें, बिल्क विवादित जीवन के—संयुक्त जीवन के—उत्तराधित का ही विचार करें तो कई बार इसमें भी हम ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारी टचिंगात आस्मा के सर्वधा प्रतिकृत, नहीं धोर रूप से जिन्दनीय, होते हैं। बात यह है कि ब्यक्तित जीवन भी भींति ही मतुष्य को अपने संयुक्त विवादित जीवन में भी सावधानी पूर्वक रहना पादिए। कभी पाप की उपेता न

: ~

हुम से दूर रहें। इसके बाद यदि वह फिर विषय-छप्ति चाहे तो फिर च्सकी यात भान लो। यस, फिर आगे की चिन्ता करना क्षेत्र सो। परमात्मा नुम्हारा कस्याण ही करेगा।

ऐसा करने से तुन्हारे, तुन्हारे पति और उन वच्चों के लिए सिया करवाया के और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने मुख्य हो हो नहीं करोगी, वस्ति परमात्मा की इच्छा के सामने अपना सिर मुख्योंगी।

यदि इसमें नुन्हें कोई शलत सलाह दिराई दे तो मुने समा इरना। परमान्या को सासी रराकर, मैंने वही लिसने का प्रयप्त किया है जैसा कि मैं ऋषने जीवन में रहा है और जैसा कि मैंने इस विषय में अब तक सोचा है।

पित और पत्नी के बीच यदि बुद्ध भविषता करान्न हो जाय तो यह नम्रता से ही दूर हो सम्बद्धी है। सीते बच्छ पाता यदि बत्तम जाता है तो बतामन को प्रत्येक गुरुषी के अंदर से शास्ति-पूर्वक रोल को निकातते जाने ही से बहु सुतम सकती है।

मानून होता है वह अपने विवाहित जीवन से एक रहर्राय स्वाय-कर्म से असंतुष्ठ है। में चाहता है कि ऐसान हो हो अवहा। निधायपूर्वक समन्त्रों कि बाहरों वहीं पूर्यंतवा कर्मी अवहां नहीं होती। यदि एक अविश्वपूर्व मनुष्य का एक हेवी के साथ विवाह हो और एक अन्य प्रवाह के आहमी का एक राष्ट्रसी के

## स्त्री श्रीर पुरुप

नहीं किया है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम संसार को ऐसे अन्य प्राणी दो जो उस कर्त्तव्य को पूरा कर सकें।

दूसरे, विवाहित व्यक्तियों के बीच कोई सम्बन्ध है तो वह आवश्यक है कि वे दोनों उसमें भाग लें। यदि उनमें से एक अधिक विकारस्य है तो दूसरे को खमाबत: यह मालूम होगा कि वह संपूर्ण रूप से पवित्र है। पर यह सोचना ग़लत है।

तुन्हारा अपने विषय में यह सोचना भी मेरे ख़्याल में गलत माल्म होता है। फेवल अपना पाप तुन्हें दिखाई नहीं देता जो दूसरे के प्रकट पाप के पीछे छिप जाता है। यदि इत विषय में तुम अधिक पवित्र होती तो तुम अपने पित की विकारकी के विषय में अधिक उदासीन दिखाई देती। तुम उसके साथ ईप्यों नहीं करती। चल्कि उसको कमज़ोरी पर सुन्हें तरस आती। पर यह वात नहीं है।

यदि तुम ग्रुफ से पृद्धना चाहो कि मुक्ते क्या करना चाहिए
तो में तुम्हें यही सलाह दूँगा कि एक ऐसा मौका दूँ ह निकाली,
जय तुम्हारा पित घहुत प्रसन्न हो, तुम पर खुव व्यार दिखा रही
हो और उसे फिर यही मधुरता और अत्यंत नम्रता के साथ
विनय-पूर्वक समम्माओ कि उसकी विकार-गृति की चेटाय दुमरी
लिए फितनी दुखदायी हैं। उसे सममाओ कि तुम उनते अपन
छुटकारा चाहती हो। यदि वह इसे मंजूर न करें (जैसा कि
तुम जिसती हो) तो उसकी इच्छा के घरा हो जाओ, यदि तुम्दे
परमात्मा चर्च दें तो उनका खागत करों। पर गर्मावस्या और
रिशु-संवर्धन के समय में तो जुरूर अपने पित से कही कि बह

## न्त्री और पुरुष

एक ही दिन में ऐसे परणीस बच्चे गये थे। इनमें से

ौदा दिये गये थे जो या तो अनाय न थे या धीमार थे।

—आत सुबह पागवान की औरत को फटकार सुनाने
या था। फतने अपने पतिका बड़े पोरों से समर्थन
हिं कि अपने जीवन की बर्तमान अनिश्चितता और
कारण वह अपने कपना का यालन-पोपण करने में

ी। एक शाल्य में कहना चाहे तो वच्चों को रहाना उसके

'अमियानता' या।

, अभी तकः तीन अनाय पच्चे मेरे पास रहते थे। वर्षों त वेहद वद गई है। रे शहाबकोह, चीमार, और अंगली बनने के लिए पैदा

दशरायनार, यामार, जार व बदते हैं।

भी बड़े बेटव हैं। वे भी एक ही साथ वर्षों और मतु-ाम बचाने और नष्ट करने के क्यावों को कोजते रहते तने बच्चे वे पैदा ही क्यों करते हैं ?

तमे बच्चे वे पैदा हो बयों करते हैं ? में को चाहिए कि वे बच्चों को या मतुष्में को मारें ग्हें पालन करना बन्द करें। विच्चवे अपनी तनाम राष्टि गुष्मों को अच्चे मतुष्य बनाने में लगा है। यस, केवल बात अच्छी है। और यह काम राष्ट्रों से नहीं, अपने बात अच्छी है। और यह काम राष्ट्रों से नहीं, अपने

शहरण द्वारा ही हो सकता है।

डनका पतन हो जाय सो वे समक लें कि इस पाप से के फेबल दो ही बचाय हैं—(१) अपने को विकार-रहित १०५

# स्त्री श्रीर पुरुप

साथ विवाह हो तो ने दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट होंगे। और अपने विवाह से असंतुष्ट बहने वाले कई लोग, नहीं प्राय: सभी वही मानते हैं कि उनकी सी घुरी श्रवस्था किसी की न होगी। इसर लिए सब की अवस्था एक सी होती है।

यदि तू भी को—यदापि यह तेरी पत्री हो एक कानंदर वह सुरर-सामगी सममता है तो तू व्यक्तियार करता है। शारीरिक परिश्रम के कानून को पूर्ति के अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध के मानों हैं एक भागीदार या चत्तराधिकारी का प्राप्त करना। वह खार्यमय आनंद से युक्त रहता है। पर विपयानन्द के ख्वात में तो वह पतन है।

याग्वान की की को फिर एक बचा हुआ है। फिर वह यूदी दाई आई और यथे को ले गई, परशत्मा जाने कहाँ!

प्रत्येक मतुष्य को अयंकर अंसतोय हो रहा है। सन्वित-निरीध के उपायों के अवलस्यत की इतनी परवाह सुक्ते नहीं है। पर यह तो एक ऐसी सुराई है कि उसके धिकार ने योग्य सुक्ते कोई शह ही ढुँढे नहीं मिलते।

आज पता लगा है कि दाई उस बच्चे को लौटा गई है। पत्ते में उसे अन्य क्षियों मिली जिसके पास ऐसे ही बच्चे ये। इनमें से एक बच्चे के मुँह में कोई खाने की बीज रखनी डूर्ड यी। मुँह में बह बहुत गहरी उत्तरी हुई थी। बच्चे के कई में वह अटक गई और वह दम घुटकर मर गया। मॉस्को के अग

### स्त्री और पुरुष

यालय में एक ही दिन में ऐसे पच्चीस बच्चे गये थे । बनमें से नी यच्चे लौटा दिये गये थे जो या तो अनाय न थे या बीमार थे ।

एन०—आज सबह बागवान की औरत को फटकार सताने के लिए गया था। इसने अपने पतिका बड़े जोशों से समर्थन करते हुए पहा कि अपने जीवन की वर्तमान अनिश्चितता और गरीयी के कारण वह अपने बच्चां का पालन-पोपण करने में असमर्थ थी। एक शब्द में कहना चाहें तो वचों को रखना उसके लिए बदा 'असुविधाजनक' या ।

अभी, अभी तक तीन अनाय बच्चे मेरे पास रहते थे। बच्चें की पैदाइश बेहद बढ़ गई है।

वेचारे शरावरतोर, धीमार, और जंगली बनने के लिए पैदा होते और यहते हैं।

लोग भी बड़े बेदव हैं। वे भी एक ही साथ वचों और मन-प्यों की जान बचाने और नष्ट करने के उपायों को स्रोजते उसने हैं। पर इतने बच्चे वे पैदा ही क्यों करते हैं १

मन्त्र्यों को चाहिए कि वे बच्चां को या मनुष्यों को आहे नहीं, ॥ बग्हें पालन करना बन्द करें । बल्कि वे अपनी तमाम हास्ट जंगली मतुष्यों को सब्दे मतुष्य बनाने में शागा है। बस, केवल यही एक बात अण्डी है। और यह बाम शब्दों से नहीं, अपन मत्यच चदाहरण द्वारा ही हो सकता है।

यदि चनका पतन हो जाय तो वे समम लें कि इस पाप से मुक्त होने के केवल दो ही बपाय हैं-(१) अपने को विकार-रहित १०५

## स्त्री घीर पुरुष

धनावें और (२) षण्यों को मुसंस्कृत कर चन्हें ईश्वर के सन्वे सेषक बनावें।

प्यारे एम. और एन. मुक्ते तुन्हारे विवाह पर बड़ा आनन्द ही रहा है। परमात्मा तुम्हें सुरा-शान्ति और निर्मल ध्यार दे। वह, इससे अधिक की तुग्दें आवश्यकता ही नहीं । पर ध्यारे मित्री, भमा फरना । में तुन्हें सावधान करने से अपने आप को रोक नहीं सकता। दोनों खूय सायधान रहना। अपने पारस्परिक सन्यन्य में खुष सावधान रहना, कहीं तुन्हारे अन्दर चिड्डियड्रापन और एफ दूसरे से अलग हाने की यृत्ति न घुसने पाते। एक शरीर और एक जात्मा होना कोई आसान वात नहीं है। मनुष्य को स्व भयल फरना चाहिए। फल भी महान् होगा। खनाय यदि पूछी ती में तो केवल एक ही जानवा हूँ । अपने वैधाहिक प्रेम को पारस रिक और खामाविक प्रेम पर कभी प्रमुख न जमाने देना-दोनों एक दूसरे के मनुष्योचित अधिकारों का खूब ख्यात रखना। पिर पत्नी का सन्यन्य ज़रूर रहे; पर जैसा मनुष्य एक अपरिचित भादमी या एक पड़ोसी के साथ, जो सज्जनोचित बर्ताव और भारर सम्मान करवा है यही तुग्हारे थीच भी हो । यही सत्सम्बन्ध की जुनियाद है।

#### न्हीं और पुरुष

का बात पर मजदूना बड़ी मजंबर आदत है। पतिन्यजी को सोह और दिसी सम्बन्ध में इतनी बर्बोद्वीग पनिष्टता नहीं होती और देवितित तथ से ज्यादन पहुनियत की भी कावस्पकता है। इस पनिष्टता ही के बातना कम बातमा कम पर विवास करता मूल ज्यों हैं; तिम प्रवास अपने सारों के विकास हम मायपानी क्याता मृत जाते हैं, और बारी सुगई को जब है।

£ • \$

एक विवादिन इन्यती के लिए बरन्यासों के वर्णनों के अपवा अपनी ट्राइंक इन्द्रा के अनुसार सुती हाने के लिए पैसा दी मेन होना आवश्यक है। पर यह तभी हा सफता है जब विव-आंवन का ध्येव और वष्ट्रामें के सम्बन्ध में उनके विचारों में एकता हो। परिनम्त्री का विचार, ज्ञान, विचि और संस्कृति एक सी होना एक असम्मय सी बात है। अतः सुत्त तो उन्हें तभी प्राप्त हो सफता है जब हो में से एक अपने विचारों को दूसरे के विचारों के सामने गीय समक ले।

पर पहीं हो मुर्ग्य कठिनाई है। बच्च विचार वाला पुरुष या की नीच विचार वाले के सामने अपने विचारों को गौण, नहीं समम सफता, पाहे वह इस बात को दिस से भी भाहता हो। मेल के सम सफता, पाहे वह इस बात को दिस से भी भाहता हो। मेल है, कठिन परिम्रम कर सकता है, पर बहु नहीं कर मरना जो उसके विचार में गृतल, अञ्चलित और विचारहीन ही नहीं वरिक विचार, सदाचार और सिद्धान्त के विपरीत हा। निःसन्देह दोगों

# को चीर पुरुष

फे दिल में यह आब होता है कि चनका जीवन पारस्परिक मेज के आगर पर ही सुकी हो सकता है; दोनों इस बान को भी जानते हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा भी इसी विचार की एडडा के ऊपर निर्मर है, परन्तु फिर भी एक की अपने पति की शायकोरी या अग्रासोरी से कभी सहस्रत नहीं हो सकती और न एक पित इस पात को मेजूर कर सकता है कि उसकी पत्री नाचनान, में बार बात को मेजूर कर सकता है कि उसकी पत्री नाचनान, में बार बात को मेजूर कर सकता है कि उसकी पत्री नाचनान, में बार बार को होती रहे या उसके बच्चों को नाचनान, में बार बार होती रहे या उसके बच्चों को नाचना-कूदना पा ऐसी ही बाहियाल बात सिरालाई जायें।

संयुक्त-जीवन को युरामय तथा बस्याण्ह्य यनाने के लिए यह आवरयक दें कि जो अपने को दूसरे की अपेता कम सुसंख्य देंकने और दूसरे की श्रेष्ठना को अनुमय करने वाला—िक्त वह पुरुष हो या की—काने-पीने पहनने आदि गृहस्यवस्था-सब्यामी मातों में ही महीं, परिक जीवन के विशेष महत्वपूर्ण प्रभीं, जातरों आदि है विषय में भी अपने से बच्चतर विचार रखने वाले व्यक्ति कि —िक्त सह स्वाप्त में अपने से बच्चतर विचार रखने वाले व्यक्ति कि —िक्त सह स्वाप्त स

क्यों कि पति, पत्नी, यच्चे और समस्त परिवार के सच्चे क्ल्याय के लिए मधुर मेल का होना परम आवरयक है। इनकी अनवन और मनाई, उनके तथा यच्चों के लिए एक विपत्ति है और दूसरों के कार्य में बिन्न! और इसे टालने के लिए केवल एक बात की याक्तरत है—हो में से एक दूसरे की बात को मानतें।

मेरा तो ख़याल है कि जब दो में से कोई इस बात को महैं। सुस करने लगता है कि दूसरा उससे श्रेष्टहै, तब उसे उसके विवार और निर्णयों को प्रधानता देना अपने आप आसान हो जाता है

#### स्त्री और दुरुप

पहों तक कि जब कभी हम इसके विषरीत आचरण देखते हैं ता हमें बड़ा आश्चर्य होता है।

\* \* \* \*

विवादित स्पति के जीवन और ज्याबहारिक विवारों में मेल न हो तो कम सोचने वाले को चाहिए कि अधिक सोचने बाते के विचारों को प्रधानना है ।

सनुष्य को चाहिए कि वह सानवता और परिवार की सेवा को एकहए कर ते । दोनों की सेवा में अपना समय विभक्त फरके पेमन से नहीं वहिक अपने परिवार की सेवा करके सहुप्त माति की सेवा करें। अपने परिवार के स्वक्तियों की और वच्चों की हीर सहया दिवाह, जिसका फर संतानोत्पत्ति होता है, परमान्या की अप्रत्यक्त सेवा है। इसलिए विवाह हो जाने पर हमें एक प्रकार की सानि प्रति है। इसलिए विवाह हो जाने पर हमें एक प्रकार की स्वार्त है। इसलिए विवाह हो जाने पर हमें एक प्रकार की सीनि वा से सोनि का को दूसरे के हायों में सीनि का एवा दिवाममा पाहिए। वहि मेंने का प्रचा हनेत्य पूर्ण की किया को मेरे प्रतिनिधि मेरे क्यों हमें विवार को मेरे प्रतिनिधि मेरे क्यों हमें विवार को मेरे प्रतिनिधि मेरे क्यों हमें की करणा हनेत्य पूर्ण की किया को मेरे प्रतिनिधि मेरे क्यों हमें विवार को मेरे प्रतिनिधि मेरे क्यों हमें विवार की मेरे प्रतिनिधि मेरे क्यों हमें विवार की मेरे प्रतिनिधि मेरे क्यों हमें व्यक्ति हों के प्रति कर हार्जी ।

पर सवाल यह है कि कहें इस कर्तव्य के पालन करने के योग्य होना पाहिए । बनका शिक्षा-संस्कार इस तरह होना पाहिए तिसक्षे वे परमाला के बाग के बागक नहीं, सापक हों। यह में अपने आन्द्रों के नमश्रोक नहीं गुर्चे सक् मा मुझे यह कोशिश करनी पाहिए जिससे मेरे बच्चे चसके नजरींक एहुँच सकें। यस, यहीं इच्छा बच्चों के शिक्ष-संस्कार को समस्त



### स्त्री और पुरुष

क्षिर एकाएक छन्हें अपना घरवार च्याकर दूसरी जगह ॥ पहता है। किर वहाँ नया घरवार जमाओ। यह सब की शक्ति के बाहर है। ऐसी धुनियाद पर बनाई गई इमारत ाने दिन खड़ी रह सकती है ? मैं जानता हूँ कि तुम यही कहोगे इस डालत में मनध्य को अपने वालयकों को अपने साथ ले हर न दौडना चाडिए उन्हें एक जगह रराक्ट आप पहीं भी ता रहे । मेरा व्ययाल है कि यह तो परस्पर आपस में सलाह के ही करना चाहिए। इस पर भी ईसा का एक पचन है सका रायाल करना बहुत जरूरी है। यह यहता है—स्त्री श्रीर प अलग २ नहीं एक ही हैं, जिन्हें परमामा ने सम्मिनित या है, छन्हें बनुष्य जुदा जुदा न करे । नुन्दारे जैसे हट्टे-कट्टे र मधी प्राक्षियों की पहले तो शारी ही न करनी पाहिए न्त पर लेने पर और वातवश्ये पैदा हो जाने पर दनवी ला-वाही स करनी चाहिए। मेरा स्वात है कि पुरुषों का अपनी

मेथों को छोड़ना महापाप है। यह ठीक है कि पहले पहल यही एम होना है कि सी और वर्षों से अलग रह कर आहर्म। स्मात्मा की अधिक मेवा कर सकता है। पर कई बार यह बल भ्रम ही साबित हुआ है। बदि तुम पूर्णतया नित्याप होते ो शायद यह हो सक्याया। इसरे किसी को ऐसा इपरेश भी न रना चाटिए जिससे वह अपनी की और वानदरनों को लोह

। बयोकि इसमें इस अनुवित स्थाप का करने बाला धारती । इसमें तथा दससे की नजर में भी अपने आपको कही निरात्तासक

रिरियति में पारेगा। यह तो पुरा है। सेरा तो रावात है कि कम-

### स्त्री और पुरुष

जोर और पातकी मनुष्य भी परमातमा की सेवा कर सकता है।

विवाह एक पाप है। मिनुष्य को चाहिए कि वह कमी पाप न करें। और यदि उसके हाथ से वह हो ही जाय तो वसके चाहिए कि वह उसके फल को भी आप भोगे। उससे मुँह में। कर दूसरा पाप न करें। यहिक इसी अवस्था में तन मन से पर माला की सेवा करें।

#### \$ \$ \$ \$

हाँ, ईसा ने परमारमा की सेवा का जो आइर्स पेस किया है वह जीवन सथा मंतुरथ-जाति को टिकाये रखने की विंतामों से युक्त है। अपने को चन चिंताओं से युक्त रखने के प्रयत्न ने अव तक सो मतुरय जाति का नारा नहीं किया! आगे क्या होता, सो तो में नहीं जानता!

अपने जामाने की बिचित्रताओं के विषय में कुछ कहने की इच्छा नहीं होती। पर तमाम ईसाई देशों के गृरीब और जागीरों में पती और पत्नी, को और पुरुप के बीच जो सम्बन्ध है, वह सचसुत्र खजीय है। जैसा कि हुके दिखाई देता है कियों के द्वारा यह सम्बन्ध सुरी तरह विगाइ दिया गया है, वे पुरुपों के साथ केवल खीदत्य ही नहीं करती बटिक उनका होप तह करते लगा जाती हैं। वे अपनी उसक जाताना चाहती हैं। वे दिखाना चाहती हैं। वे वे पुरुपों के किसी बात में कम नहीं हैं। , जो बात पुरुप कर सकते हैं, वे सब होती हैं। सच्ची नैतिक और पार्मिक मावना का एक तरह से उनमें अमाव सा मालूम और पार्मिक मावना का एक तरह से उनमें अमाव सा मालूम

### स्त्रो चौर पुरुष

ोब है। यदि कही होताभी है तो उनके मानाधनने ही यह महत्य हो जाब है। ई०

मेता ग्याल है कि कियों पुरुषों से किसी बात में भी कम महीं हैं। पर आही वे बाही कर लेती हैं और मातायें बन जाती हैं खोही अमका एक स्थामायिक विभाग हो जाता है। मागृत्य वनकी इतनी शांकि को खींच लेता है कि किर परिवार के लिए मैदिक मागृनहींका बनने के लिए वनके न्यानिक कोई उत्साह ही नहीं यह जाता। स्थामायतः यह काम पति पर आन पड़ता है। यस, संसार के आएन से यही चला आया है।

पर आजकत कुछ गइनहीं हो गई है। पुरुष ने अपने इस अधिकार का यीच यीच में दुरुपयोग किया। अपनी राय और मत चसने की पर चानरहती लांदें और की को ईसाई धर्म के द्वारा स्वापीनता मिलने के कारण, क्यने टरकर पुरुष की आज्ञा मानना छोड़ दिया है। पर क्यने अभी स्वेट्यापूर्वक पुरुष की का मानन्दर्गत को अच्छा सममन्द्र क्यको मंजूर करना छुठ नहीं किया। यह तो समाज के अयोक अंग के अयलोकन से स्पष्ट होगा।

स्ती-पुरुपों के बीच जो अधिकांश दु स पाया जाता है, उसका प्रधान कारण उनका एक दूसरे को मर्ता-माँति न सममना होहै।

e बहाँ कहीं टॉस्टाव ने सिवों के विषय में ऐसी बात कहीं है वहाँ उनका मतकब बन बामानों से है जो अपने स्वामानिक सीमन्य में, इस सोहबत के कारण हाय थो बैठी हैं।—अनुवाहक

## छो चोर पुष्प

पुरुष इस बातको कराचित् ही समग्र पाते हों कि क्रियों के लिए बच्चे फितने प्यारे होते हैं। साथ ही खियों भी तो पुरुष के सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक कर्तव्यों को बचचित् ही समह पाती हैं।

सुक्ते यह करपना सुनकर बड़ा ही किस्तय हुआ कि सी और पुठप के बीच जो अक्सर लड़ाई ख़िड़ जाती है, उसड़ी कारण प्राय: यह भी होता है कि परिवार का काम किस तरह चलाया जाय। एक पत्नी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करती

#### रुते श्रीर पुरुष

दरका पित होतियार और स्ववहारणतुर है। क्योंकि यदि बह फ्रृल कर हो हो पति को सवधानें भी उसे माननी पड़ें। 'बान पुरुष के विषय में भी चरिवार्य होती है। यह भरे इस समय 'दी मानुगर सोनारा' तिरावा होता हो ।व बान को जाहर सामने ररावा।

अंतर्गामना बही शासन करने लगते हैं जिन पर पायरहरती । मह है, अयोग जिन्होंने अमितकार के कानून का पालन किया । कियों अधिकारों के लिए अयम कर रही हैं, पर वे महरा इसी-त्ये शासन करती हैं कि वन पर चल का प्रयोग किया गया है । स्वांत्र पुरानों के हो चयोन है, और लिक्सन के लिए आपन कर नहीं हैं कि वन पर चल का प्रयोग किया गया है । स्वांत्र पुरानों के ही चयोन है, और लिक्सन के लिए लारों है । वोक्सन कियों के अयोन है, इसका नाज करते हैं कि ल केवल पुरस्वयरमा, आजन, आदि दियों के अयोन है, इसका माल पर है कि ल केवल पुरस्वयरमा, आजन, आदि दियों के अयोन है, इसका माल पर है कि ल केवल पुरस्वयरमा, आजन, आदि दियों के अयोन है, इसका काल करते काल करता करता के अयोन है केता के स्वांत्र है । इसलिए सानव-परिकास की कर्या के हार्य के हार्य हो हार्यों में है । कला के काल काल प्रतान के अयोन है और लोकसत का सम्बाजन करने बाली रिकार है । क्या के स्वांत्र के अयोन है और लोकसत का सम्बाजन करने बाली रिकार है ।

विसी ने कहा है कि कियों की नहीं पुत्रकों की स्टारीनदा के लिए प्रयत्न करता चारिए।

एक मुक्तारत की अपने आप कहती है "मेरा रित होरितार

### स्त्रो और पुरुप

है, भिदान है, कीर्तिशाली है, श्रीमान, भी है। वह नीतिना और पिनेत्र पुरुष है। पर मेरे नजदोक तो वह मूर्व, नहाने दिस्त, तुच्छ और अनीतियुक्त है—मैं जैसा बहती हैं, मान तेत हैं; इसलिए उसकी विद्या, युद्धि और सब कुछ पृथा है।"वा विद्याररोती बहुत चातक है। यही उस की के नारा हा हार होती है।

हमारे जीवन की हुर्दशा धभी होती है, जब रत्री बलवर्ट हो जाती है। स्त्री यलवती तभी होती है, जब पुरुष [वर्षों ह दास बन जाता है। इसलिए यदि खराब जीवन से घवना है औ पूर्ण गृह-सुख का उपभोग करना है तो पुरुष को समयग्री

वनना चाहिए।

क कहानी रोचक क्यों हुई ? इसलिय कि उस तिलं समय मैंने इस बात को हक्यां हुई ? इसलिय कि उस कि उस प्रमान समय मेंने इस बात को हक्यां का पर सामने दक्खा कि उस के की विषय-लोह्यमा के बहुता जा रहा है। डाइटरों ने संता निरोध पर दिया। अब की तो विकारों से परिपूर्य हो गई। बा अपने को रोक न सकी। इसी समय कला ने भी तमाम प्रलोमने को उसके सामने छुआयने रूप में पेश किया। वतलाइए, एस के अवस्था में यह पतन से कैसे बच सकती थी ? पिते को जानन पादिए या कि अपनी की के पतन का मूल कारण यह खर्ब है था। जय वह उसका होप करने लगा तब तो वह सर ही गई। या। उसके मिलते ही वह सुरा हो गया। उसके मिलते ही वह सुरा हो गया।

## स्री और पुरुप

ाल यह, है कि पति अपने बच्चों के पालन-पोपण् जा प्रकार आदि से अपना छुटकारा करना चाहता है, यदि जाडो सुलाने, नहलाने. उनके कपड़े साफ् करने, उनका राजा माने, उनके कपड़े सोने आदि की चिन्ना से सुक होना चाहता है हो यह अत्यन्त अनुचित, निर्देषनापूर्ण और अन्याय है।

स्तावन: पर्पों के पालन-पोपण में खियों का अधिक समय और शक्ति रार्ष होती है। इसलिए जन्य पारिवारिक आवश्यक करेंग्र्यों को हालि न पहुँचांते हुए यदि अन्य सब कार्यों का मार पुरुष ले ले तो यह कार्यामांकिक न होगा और प्रसंक समस्ताक्ष मार्सी गदी करताओं है। पर हमारे समाज में एसी जंगली चाल पड़ गाँ है कि सारे कान का बोक्त जो कमयोर जाति होती है, जो मझ होती है, उसी पर डाल दिया जाता है और यह रिवाज गहरी जड़ पकड़ गता है। मतुष्य सित्रयों की समानता को कुपूल करता है, वह बहुता है कि सित्रयों को चर्मेल में प्रोफेसर और सक्तर हो जाना चाहिए। पुरुष सित्रयों को जो जान से आइर भी करता है पर यदि दोनों के बच्चे ने किसी क्यड़े पर टट्टी कर दी हो तो क्से पीने का काम उससे न हिम्सी क्यड़े पर टट्टी कर दी हो तो क्से पीने का काम उससे न हिम्सी क्यड़े पर टट्टी कर दी हो तो क्से पीने का काम उससे न हिम्सी क्यड़े पर टट्टी कर दी हो तो चसे पीने का काम उससे न किसी क्यड़े पर टट्टी कर दी हो तो चसे पीन का काम उससे न हिम्सी क्यड़े पर टट्टी कर दी हो तो क्से पान का काम उससे न हिम्सी कर हो , या पढ़ी भर जिस्ता परना चाहता हो तो वह भो उससे न होगा। उस सि

लोकमत भी इस विषय में इतना पवित हो गया है कि यदि कोई दमाबान कर्तव्यशील पुरुष एसा करने लग जाय वो लोग

# स्त्री श्लीर पुरुष

है, विद्वान है, कीर्तिशाली है, श्रीमान भी है। वह नीर्तिनार और पथित्र पुरुष है। पर मेरे नजहीक तो वह मूर्व, बहने, रिद्ध, तुच्छ और अनीतियुक्त है—मैं जैसा कहती हूँ, मात तेत हैं; इसलिए उसकी विद्या, छुद्धि और सब कुछ हुया है।" वह विचाररोली बहुत पातक है। यही उस की के नारा हा डाव होती है।

हमारे जीवन की दुर्बेशा तमी होती है, जब श्री बत्तरी हो जाती है। स्त्री बलवती तमी होती है, जब पुरुष विषयों का दास बन जाता है। इसिलए यदि खराब जीवन से बचना है और पूर्ण गृह-मुख्क का उपमोग करना है तो पुरुप को समग्रीत बनना चाहिए।

वह फहानी रोचक क्यों हुई ? इसलिए कि वहे जियते समय मैंने इस धात को हमेरा खपने सामने दक्खा कि पुरु को की विषय-लोल्युपता को धटाता जा रहा है। डाक्टरों ने हंतर की विषय-लोल्युपता को धटाता जा रहा है। डाक्टरों ने हंतर निरोध कर दिया। अब की तो विकारों से परिवृधे हो गई। बर्ज अपने को रोक न सकी। इसी समय कता ने भी तमाम प्रक्षान्य की उसके सामने लुआवने रूप में पेरा किया। बतलाए, देवें को उसके सामने लुआवने रूप में पेरा किया। बतलाए, देवें का वसका में वह पतन से कैसे बच सकती थी ? पति को जानव पारिए था कि अपनी जी के पतन का मूल कारण वह हवंशी या। जब यह उसका होप करने लगा तव तो बह मर है। ही या। जब यह उसका होप करने लगा तव तो बह मर है। ही या। जब यह उसका होप करने लगा तव तो बह मर है। ही या। जब यह उसका होप करने लगा तव तो बह मर है। ही

#### म्बी और पुरुष

यदि सवान यह, है कि पनि अपने बन्चों के पालन-पीषण् वदा शिक्षा आदि में अपना छुटवारा करना पाइता है, यदि इनको मुलाने, नहलाने, उनके कपके साफ करने, उनका राजा बनने, उनके कपदे मीने आदि की पिन्ना में मुख्य होंगा चाहता दै हो यह अन्यन्न अनुचिन, निर्देशनानूर्य और अन्याय है।

श्यमावतः यहचाँ के पातन-योषण में नियाँ का अधिक समय कीर रािंद रार्च होती है। इमलिए अन्य पारिवारिक आवश्यक कर्मवां को हािन न पहुँचाने हुए यदि अन्य सब वार्चों का भार पुरार ले ले के यह व्यववामिक न होगा और प्रत्येक समस्वरा कारमी यदी करता भी है। पर हमारे सावा में ऐसी जीगती चाल पड़ माई है हि सारे काम का बोफ जो कमबीर जाित होती है, जो नम्न होती है, इसी पर हाल दिया जाता है और यह रिवाज गहरी जक पकड़ गवा है। अनुष्य क्रियों की समानता की कुयूल करता है, वह कहना है कि क्रियों को अलेल में मोरिकर और काइटर हो जाता चािहर। पुरुष क्रियों को जो जान से आइर भी करता है पर विद विभाग के बच्चे ने क्रियी कपड़े पर हही कर ही हो वो क्षे पर है है जो का क्षा करता है पर विद विभाग करता है कर वाह ने साम उससे न होगा। यदि वज्ये के क्षण्डे कर्ड पर रही कर ही हो वो क्षे पोने का काम उससे न होगा। यदि वज्ये के क्षण्डे कर्ड कर हो, या पड़ी भर लिएना या पड़ना की बीमार हो या वक गई हो, या पड़ी भर लिएना या पड़ना की बीमार हो या वक गई हो, या पड़ी भर कर हालने का विचार तक व अलेगा।

लोकमत भी इस विषय में इतना पतित हो गया है कि यदि कोई दयावान, कर्तत्र्यशील पुरुष ऐसा करने लग जाय

#### स्त्रो श्रीर पुरुष

है, विद्वार है, कीर्तिशाली है, श्रीमान भी है। वह नीरिनर और पित्र पुरुष है। पर मेरे नचादीक तो वह मूर्क, बहने, दित्र, तुच्छ और अनीतियुक्त है—में जैसा कहती हूँ, मान तेत हैं; इसलिए उसकी विद्या, युद्धि और सब कुछ प्रथा है।" वर विचाररौली बहुत चातक है। यही उस स्त्री के नाश हा हाएँ होती है।

हमारे जीवन की दुर्बरा। तभी होती है, जब स्त्री बतर्गी हो जाती है। स्त्री यलवती तभी होती है, जब पुरुप विर्यो हा दास बन जाता है। इसलिए यदि खराब जीवन से बनता है मौर पूर्ण गृह-सुख का उपभोग करना है तो पुरुप को समस्रीत वनना चाहिए।

भ भ भ पह कहानी रोचक क्यों हुई ? इसलिय कि उसे तिरों समय मैंने इस बात को हमेशा अपने सामने रक्खा कि पुरु को की विषय-जोख्यता को बहाता जा रहा है। बान्टरों ने संतर निरोध कर दिया। अब की तो बिकारों से परिवृधे हो गई। वर अपने को रोक न सकी। इसी समय कला ने भी तमाम प्रतीन्त्र की उसके सामने छुआबने रूप में पेश किया। वतलाएं हमें अवस्था में यह पतन से कैसे बच सकती थी ? पति हो जनन पाहिए या कि अपनी की के पतन का मूल कारण बह तर्थ है या। जय वह उसका हो प करने लगा सब वो वह सर हो ही। या। जय वह उसका हो प करने लगा सब वो वह सर हो ही। या में तो यह उसे छोड़ने के लिए एक निर्मित्त सात्र हूँ हो या। उस कि से निर्मित्त में वह उसके हो गया।

# स्त्री श्रीर पुरुष

म्पतित हैं। चनके रिप्ताफ भी हमें चतनी ही आवाज़ कार्ती पाहिए। पर मेरा स्वाल है कि तित्रयों के तिए प्रस्त-फालप और अन्य संस्वार्य कोलने वाला समाज चनके तिए न महाइ सफेता।

जाता है। काम की कीमत तो उसको देखकर ही होता है।

हाइ सकेगा। में इसलिए नहीं भगड़ता कि खियों को कम बेतन दिया

हुमें सब से ज्यादह रोप तो इस बाव का होता है कि एक दो की पहले ही बच्चों को जनने, पालन करने आदि के कारण पेज़ार रहती है, तिस भर असके सिर पर और राजन पकाने का भार भी हाल दिया जाता है। बचारी पृत्दे के सामने तरे बतन मले, करके घोये, राजने

पीने का सामान साफ करे, सीय-पिरोये श्रीर मरे। यह सब काम का मोम केयल स्त्री पर ही क्यों टाज दिया जाता है ? एक किसान, मज़दूर, या सरकारी मुलाजिम को सिवा पैठे पैठे हुवा

गुरुगुरुने के और कोई काम नहीं रहता । वह निकम्मा बैठा रहता है और सब काम स्त्री पर कोई दिया जाता है । मते ही यह बीमार हो, पर क्षेत राजा पकाना पादिए, कम्मे पोने पाहिए या ग्राव-राज जानकर बीमार क्यें की ग्रायुगकर्जा ही चाहिए। और पर सब क्यों हो रहा है ? महजू इसीजिए कि समाज में

इस मान्यका ने जह पकड़ तो है कि ये कुल काम रित्रयों के ही करने के हैं। यह एक मयंकर सुराई है। इससे रित्रयों में समस्य रोग

यह एक सर्वेटर एउद्देश इससे रिक्कों में असंदय रोग पैदा होते हैं। उनकी और उनके बच्चों की क्याम ज्ञान-शक्ति

# स्त्री श्रीर पुरुष

जसकी महौल उड़ावेंगे। इसका प्रतिकार करने के लिए वहुव भारी पौरुप की आवश्यकता है।

इसलिए इस विषय में मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह वहमत हैं। तुमने इस यात को प्रकट करने का ग्रुफे मौका दिया, इसलिए <sup>हैं</sup> तुम्हारा सचमुच बहुत एहसानमन्द हूँ।

**\$** \$ \$

सच्चा स्नी-स्थातंत्रय यह है, किसी भी काम के विषय में यह न समका जाय कि यह केवल दियों का ही काम है और हों उसे करते हुए लज्जा मालूम होती है। बल्कि उसे कमज़ेर समय कर हमें तो प्रत्येक काम में उसकी सहायता करनी चाहिए। जितना हो सके, हमें उसके काम को हलका करने की केरिय करनी चाहिए।

उसी प्रकार उनकी शिजा के विषय में भी हमें विरोप सार्थ धानी रखनी चाहिए। यह समक्त कर कि इनकी शारी होने तर सच्चों के जनन, पालन-पोपण आदि में उनकी लिखने-पाने के लिए काफी समय न मिलने पानेगा हमें उनके स्कूलों पर लाई के स्कूलों की अधेना भी अधिक ध्यान देना चाहिए। इस्तिर कि वे जितना भी कुछ हान प्राप्त कर सकती हैं, विवाह और भारत्ल के पहले-पहल कर लें।

" व क प्रतिकार के कियाँ और उनके दाम के तिरव यह विलक्ष्ण सत्य है कि कियाँ और उनके दाम के तिरव में कितनी ही हानिकर और पुरानी धारणाँह हमारे सहा<sup>त्र में</sup>

#### र्दी और पुरुष

वित्य है। इनके निम्तान भी हमें उननी ही भाषान तभी पाटिए। पर मेरा रचता है कि नित्रयों के लिए पुरत-तिय और अन्य संस्थार्थे सीराने वाला समाज उनके लिए स यह सदेता।

में इस्तीनए नहीं भारत्वा कि जियों को यम बेनन दिया ता है। बाम वी बीमत तो उसको देगकर ही होता है। के सब में बवादट होए तो इस बान का होता है कि एक को । पहले ही बच्चों को रानने, पातन करने आदि के कारक तार रहती है, निस्त पर उसके सिर पर और राना पकाने का र मी बात दिया जाता है।

पेपारा चुन्दे के सामने वर्ष चर्तन मले, चर्यहे घोषे, ताने ने हा सामान साण, करे, सीये-पिरोये कीर मरे। यह सब मा ना चीमा केवल नश्री पर ही क्यों झान दिया जाता है ? पक स्तान, मजदूर, वा सरकारी मुलाईम को सिवा बैठे बैठे हुका हुगु के के और कोई काम नहीं रहता। वह निकन्मा बैठा हुका है और कोई पाम नहीं रहता। वह निकन्मा बैठा हुका है और साथ काम नहीं पर दोड़ दिया जाता है। मले ही है पीमार हो, पर क्षेत्र राजा पर दोड़ दिया जाता है। मले ही है पीमार हो, पर क्षेत्र राजा पर दोड़ राजा जाता है। से ही है पीमार हो, पर क्षेत्र राजा पर काम चारिए, करहे घोने चाहिए। स्वान-राज जानकर बीमार बच्च की शुभुषा करनी ही चाहिए। सेर यह सब क्यों हो रहा है ? महजू इसंसिवर कि समाज में स मान्यता ने जह पकड़ सी है कि ये हुल काम रिजयों के ही रते के हैं।

यह एक मर्थकर भुगई है। इससे रित्रवों में असंख्य रोग ता होते हैं। चनकी और चनके बच्चों की समाम ज्ञान श

## स्रो और पुरुष

छंठित हो जाती है और असमय में यूढ़ी होकर वे इस लोक से चल बसती हैं।

खियों ने हमेशा पुरुषों के अधिकार को मान लिया है। इस<sup>के</sup> विपरीत संसार में और होता भी क्या ? पुरुष अधिक शिक्त शाली है, इसलिए वह खियों पर शासन करता है। सारे संसारमें यही होता आया है। की-राज्य की कहानी प्रचलित है, उसकी तो राम जाने । पर आज भी सगाज में हजार में से ९९९ <sup>इदा</sup> हरण ऐसे ही मिलेंगे। ईसा ने जन्म लिया और वताया कि पशुयल नहीं किंतु प्रेम भनुष्य-जाति की पूर्णता की ओर ले जायगा। इस भावनो ने तमाम गुलामों का और स्नियों को मुक्त पर दिया। पर निरंहुश खाधीनता भी एक महान् संकट साबित होती, इत लिए यह तय किया गया कि तमाम खाधीन की पुरुष ईसाई हो जाप अर्थात् ईश्वर और मनुष्य की सेवा के लिए अपना जीवन अपंग कर दें। अपने लिए न जीयें। गुलाम और बियाँ सुरु तो हो गई, पर वे सच्ची ईसाई न वर्नी। इसीलिए वे संसार है लिए भयंकर सायित हुई । संसार की तमाम आपशियाँ की आ रित्रयाँ ही हैं, इसलिए किया क्या जाय ? क्या फिर **ब्**र्दे गुलाम बना दिया जाय ? यह ती असम्मव है, क्योंकि यह होह करने वाला नहीं है। सच्चे ईसाई गुलाम बना नहीं सकते और गैर-ईसाई इसे मंजूर न करेंगे, मगईंगे। बात तो यह है कि अपने ही योच में मगह रहे हैं। वे तो ईसाइयों को ही जीत रहे भीर गुलाम बना रहे हैं। तब क्या किया जाय १ केवल एक ही

# रतो और पुरुष

बात रह जातो है। लोगों को ईसाई धर्म की ओर आइर्पित किया जाय, उन्हें ईसाई धना दिया जाय और यह समी हो सकता है जब मनुष्य अपने जीवनमें ईसा के बताये घर्म का पूरा पूरा पालन करना इस्स कर है'।

\* \* \*

जा रिश्वों पुरुषों के जैसा काम और स्वाधीनना बाहती हैं, वे यथार्थ में अक्षानतः स्वच्छत्त्रता को अभितापिता हैं। पनतः वे जहाँ उत्तर चढ़ने की, क्षत्रति करने को मोच रहाँ हैं—उसी में कनवी अवन्ति है।

\* \* \* \*

में कियों और विचाद के विषय में बहुत तुम्म संपक्त रहता हूँ। और में अपने विचारों को मबट भी कर देन पाइन हैं। अपर में में देन विचारों को मबट भी कर देन पाइन हैं। अपर में में दिल्ला हुन गुरु बन्तुओं के विचयों में (महिल्ल पियापीठ आदि के विचय में, नहीं हैं। में से का महन्त गीरवात्तर माने विचय में को पर पा जिसे दमराने पर है हैं। इसके विचय में कई बहुत हुने मुखे बारे दमराने पर दिल्ल किया में पीलाई जा नहीं हैं। मसजन, मित्रों को में मह समस्मान जाना है कि करहे हुनों में से मह समस्मान जाना है कि करहे हुनों में से मह समस्मान जाना है कि करहे हुनों में अपने वस्त्यों पर अपिक प्यार में मन्त्र पाहिए। पुरारों के माथ बनको समानता होने के विचय में में कुछ प्राप्त भाना हों। के विचय में में कुछ प्राप्त भाना हों। के से विचय में में कुछ प्राप्त भाना हों। की साम में में ना बाने मोगद बने में किया में में साम से में में साम हों। हो से में में मार्ग हों। हो से में में मार्ग हों। है।

पर यह यात कि तसे दूसरों की अदेशा कापने करको

c

# स्रो चोर पुरुष

पर खिषक प्यार न करना चाहिए सभी जगह कही जातीं है और एक स्वयं-सिद्ध बात सममी जाती है। व्यावहारिक निवम के अनुसार भी।यह तमाम उपदेशों का सार है। पर फिर भी वह सिद्धान्स विलकुल शलत है।

क्ष प्रस्पेक मनुष्य का— क्षी का और पुरुष का—भी पेरा है मानवजावि की सेवा। इस बार्वभीम सल को तो, मेरा ख्वाल है, समी
नीतिमान पुरुष मानेंगे। इस कर्तव्य की पूर्ति में की और पुरुष
के धीच उसकी पूर्ति के साधनों की योजना के अनुसार महार्द मेर है। पुरुष शारीरिक, मानसिक और नीतियुक्त कार्यो द्वारा पर् सेवा करता है। उसके सेवा करने के मार्ग असंख्य हैं। बच्चे पैदा करने और जनको दूध पिलाने को छोड़ कर, संसार में तिवने भी काम हैं पुरुष की सेवा के जुद्दे हो सकते हैं। की जन सब कार्मों के आतिरिक्त भी अपनी शरीर-रचना के कार्य-एक खार काम के लिए नियुक्त की गई है और पुरुष के कार्य-नेत्र से बाहर रख पी गई है। मानव-सेवा दो प्रकार के कार्यों में विभक्त हो रई है। एक सो वर्तमानमानवों का करवाया या सेवा करना और दूरी

७ यहाँ पर यह कह देना करूरी है जि यह बदाइल हमा ही प्रकार के विचार दर्जाने वाले अन्य बदाल औ उस "अन्तित कार्य" के पहले किसे गये हैं जिसमें बन्होंने अपने की-पुरुष विषयक दिला से स्रोफ झाफ तीर से प्रकट कर दिया है। प्रस्तावना में यह बाद झार्य झा प्रयाज किया गया है कि प्रन्यकार के पहले और बाद के विचारों में हमी विभिन्नता क्यों के १

### जी और पुरुष

तुष्य जाति को कायम रहाना। पहले प्रसार का कर्तव्य पुत्रमों के तर पर रक्ता गया है, क्यों कि दूसरे के लिए जिन सुविधाओं की गायरकहा है, क्यों कह सुविध क्यां गया है। कियों को दूसरे में लिए इस लिए रक्ता गया है कि केवल में दी को कहा हों ही को कहा की ही को कहा को ही को का का जिला की किया में ती जाता है कि केवल में ही को लिए इस लिए रक्ता था है कि केवल में ही जा नहीं सकता की ही हम का जाता की किया केवल पात्र के कार का जी नुरुषों के किया का जी की नुरुषों के किया की की की नुरुषों के किया की में की की हो गया है। यह भेद मनुष्य का बनाया कृतिम केवल की भी की नुरुषों के किया है। इसी किया से की और पुरुष के गुएए होंगे की भी विभिन्नता उपन्न होती है जो गुर्गों से पत्री आई है। मात्र भी है, और इसी तरह तम वक्त चली जायगी, जब सक मनुष्य विवेकशील प्राणी बना रहेगा।

जो पुरुष अपना समय पुरुषेषित विविध कामों को करते हुए
प्यतीत करता है तथा जिस को ने बच्चे पैदा कर उनके पालनपोपरा आदि में ही आनन्द माना है, यह यही सोचेगी कि मैंने
भपना आदि में ही आनन्द माना है, यह यही सोचेगी कि मैंने
करना समय अच्छे कामों में स्वतीत किया। वे दोनों मानवजाति
के अन्दर और सम्मान के पात्र होंगे क्योंकि उन्होंने करो कास
किया जो विचित है। पुरुष का पेशा विविध और विशाल है, की
हा हाम एकरम और गहरा है। इसीलिए यह माना जाता है
कि अपने एक, इस, सी या हजार कामों में यलती करने बाता
पुरुष बता युरा नहीं समम्य जाता, क्योंकि उसके कार्य नानाविध होने के कारण अम्य कितने ही नार्थे ऐसे भी होते हैं जिनको
वह अच्छी तरह न कर सका है या न वर सक्वा है। पर हमें

# स्त्री श्रीर पुरुष

पर श्रिधिक प्यार न करना चाहिए सभी जगह कही जागी है और एक स्वयं-सिद्ध बात समफी जाती है। व्यावहारिक विषय के अनुसार भी।यह समाम उपदेशों का सार है। पर फिर मी बर सिद्धान्त विलकुल राजत है।

क्ष प्रत्येक मतुष्य का — क्षी का और पुरुष का — भी पेता है माना जाति की सेवा! इस सार्वभीम तत्व की तो, मेरा स्वात है, तमी गीतिमान पुरुष मानेंगे! इस कर्तव्य की पूर्वि में को और पुरा के थीय उसकी पूर्ति के साधनों की योजना के अनुसार महार भें है। पुरुष शारीरिक, मानसिक और मीतियुक्त कार्यो द्वारा वर् सेवा करता है। उसके सेवा करने के मार्ग असंस्व हैं। इस्त पैदा करने और वनको हुध पिलाने की होड़ कर, संसार में जिने भी काम हैं पुरुष की सेवा के लेज हो सकते हैं। की उन मा कामों के अतिरिक्त भी अपनी शारीर-स्वना के कार्या एक शार काम के लिए नियुक्त की गई है और पुरुष के कार्य-देन संसार रख दी गई है। मानव-सेवा दो अकार के कार्यों में विभक्त हो ने है। एक में क्षाराम कार्यों का क्षाराय यह सेवा करना और इसे

क पहीं पर घड़ कह देना जरूरी है कि यह जर्दारण हवा रह मकार के विचार क्यांने बाके क्षम्य बहुरण औ उस "कॉन्ड्रा इरने के पहले दियों गये हैं जिसमें बन्दोंने कपने बी-युव्व रिवड कितों में सीफ साल तीर से पकट कर दिवा है। जरतावना से यह बान करते में मयम किया गया है कि प्रस्थार के यहके और बान के दिवारों में राते विभिन्नता चर्चों है ? वितक कि में उसको बना रहा हूँ । उसके पूरा बना चुकने पर, वह यार बतना गहरा नहीं रहता, बल्कि कमबोर और अतुचित प्रेम सबरह जाता है। चहीं माता के विषयमें भी चरिताय होता है।

पुरुप को सनेदों कामों द्वारा मानव-जाति की सेवा करने हा आदेश दिया गया है और जब सक बहु उन्हें करता है, कहें प्यार करता है। क्षों को उसके परचों द्वारा मानव-जाति की सेवा बरने का आदेश है और बढ़ भी तब टक उनका पालन पाँच्या कर उनका प्यार करती गहती है, जब वक कि ये तीन पाँच या हस वप के नहीं हो जाते।

इस तरह प्रवाद पुरुष और स्त्री के कार्य-चेत्र भिन्न भिन्न हैं, स्थादि दोनों के बीच एक विलप्तण साम्य है। दोनों सम-समान हैं। यह समानता को भावना तब और भी वह जाती है जब हम देखते हैं कि दोनों वाचे एक ही से महस्व-पूर्ण और पर-स्पायकार्थी हैं—एक दूमरे के सहस्वम्ह हैं। दोनों को सम्पन्न एरने दे किए सस्य बा कान भी बतना ही आवर्यक है, जिसके दिना बनके बांव सावस्वक होने के बजाय हानिक्ट विद्व होने की सम्मावना है।

पुरच को अनेक प्रकार के कार्य करने का आहेश मो है, पर बनके भगन शारीरिक, मानसिक तथा धार्मिक कार्य तभी सकत होंगे, जब बह अपने अनुभृत सत्य के आधार पर इनको करेगा।

यदी बात नहीं के विषय में भी चरितार्य होता है। स्त्री का बच्चे पदा करना, उनका बाजन-पोषण करना, उनका प्यार बचना भादि सब तभी सार्यक होगा जब वह उन्हें अपने अनिन्द

### स्त्री श्रीर पुरुष

के तो केवल दो-तीन ही काम होते हैं। उनमें यदि वह <sup>गृह</sup> फर जाय तो कहा जायगाकि उसने एक तिहाई या दो तिहाई <sup>द</sup> विगाड़ डाला और उसकी बदनामी अधिक होगी। यही का है जो ससार में स्त्रियों के सदाचार पर हमेशा इतना अ फोर दिया है। क्योंकि यही तो सब से महत्वपूर्ण विषय है पुरुप को अपने शरीर और बुद्धि-द्वारा ईश्वर की सेवा कर अनेक-विध चेत्रों में काम कर उसके आदेश का पालन का चाहिए। पर स्त्री तो केवल अपने बच्चों द्वारा ही यह सेवा। सकती है। क्योंकि उसके सिया और कोई इस कार्य को कर नहीं सकता।

पुरुप को कहते हैं-- 'अपने काम के द्वारा ईश्वर की सेवा क 'कर्मणीव समभ्यर्च्य, सिद्धि विन्दति मानवः।' स्त्री को आदेशि है—'तू अपने बच्चों के द्वारा ही सेरी सेवा कर सकती है इसलिए उसका अपने घटचों को प्यार करना स्वामाविक है इसके खिलाफ दलीलें करना व्यर्थ है। माता के लिए यह विरे प्यार सर्वथा खित है । बच्चों पर उनकी शैशावस्था में माता । प्यार करना स्वार्थ या अहंकार नहीं, जैसा कि वताया जीता है यह तो काम करने वाले का अपने काम के प्रति प्यार है जब त कि वह उसके हाथों में है। मनुष्य के अन्दर से काम का वा निकाल डालो फिर उसके लिए काम करना ही असंभव हो जावा।

यदि में एक मूर्ति धना रहा हूँ तो जब सक बह मेरे हाया होगी, में उसकी खुव ध्यार कहना, जैसा कि एक माता अर्प वालक पर प्यार करती है। यह विशेष प्रेम तमी तक रहता

### स्त्री चौर पुरुष

रवक कि मैं उसको बना रहा हूँ। उसके पूरा धना चुकने पर, वह र उतना गहरा नहीं रहता, विस्क कमबोर और अनुधित मेम म रह भाता है। यही माता के विषयमें भी चिरतार्थ होता है। पुरुप को अनेदीं वानों हारा मानव-जाति की सेवा करने पुरुप को अनेदीं वानों हारा मानव-जाति की सेवा करने पुरुप को अनेदीं वानों हारा मानव-जाति की सेवा करने हैं त्यार करता है। स्त्री को बसके यच्चों द्वारा मानव-जाति है सेवा परने का आदेश है और यह भी तब ठक उनका पालन

प्या कर जनका च्यार करती रहती है, जब वक कि वे तीन च या दस वर्ष के नहीं हो जाते। इस क्षरह यदापि पुरुष और स्त्री के कार्य-केन्न मिन्न मिन्न

तथापि दोनों के बीच एक विलक्ष सान्य है। दोनों सम-मान हैं। यह समानता की भावना तय और भी यह जाती है व हम देखते हैं कि दोनों कार्य एक ही से महत्त्व-पूर्ण और पर-पावलान्यी हैं—एक दूसरे के सहायक हैं। दोनों को सन्यन्त रने के लिए सत्य का कान भी बतना ही आवस्यक है, जिसके

रन के लिए सूर्य की ज्ञान मा उतना हा आवर्यक है, जिसक ाना उनके कार्य लामदायक होने के बजाय शानिकर खिद्र होने ने सम्मावना है।

पुरुष को अनेक प्रकार के कार्य करने का आहेरा तो है, पर सके वमाम शारीरिक, मानसिक तथा चार्मिक कार्य तभी सकता रिंग, जब बह अपने अनुमृत सत्य के आधार पर इनको करेगा।

यही षात स्त्री के विषय में भी चरितार्थ होती है। स्त्री का स्चि पैदा करना, बनका पालन-पोपएा करना, उनका प्यार हरना आदि सन तभी सार्थक होगा जब वह उन्हें अपने आनन्द

## स्त्री श्रीर पुरुष

के लिए नहीं, मानव-जातिको सेवा के लिए सैबार करती हो, <sup>बर</sup> यह अपने पञ्चों को इसी श्रेष्ठ सत्य के अनुसार शिवित में करती हो अर्थान करों यह सिखाती हो कि उनको मतुष्य-जीत से यहुत कम लेकर उसे यहुत क्यादह देना चाहिय।

में चल स्त्री को आइरा रमधी कहूँगा जो वहले जर्ने जीवन के तथा जगन के लह्य को समक कर उसकी पूर्वि के लिए योग्य से योग्य यच्चे पैदा कर उन्हें उस महार डार्व के लिए योग्य से योग्य यच्चे पैदा कर उन्हें उस महार डार्व के लिये तैयार करे, जिसका कि उसने क्यं दर्शन किया है। यह जीवन का लह्य वियापीठों और महाविद्यालयों में कॉल क्रें कर शिचा माम करने से नहीं, ऑल क्रें कोर हृदय के हार खोल कर कस परम सत्त्य को आराधना हारा उसका उदय भानव-हृदय में होता है।

यहुत ठीक ! पर वे लोग क्या करें, जिन्होंने विवाद नहीं किय या जो विषया हैं अथवा जिनके सन्तान ही नहीं ? वे यदि पुरुष के विविध कामों में हाथ चटावें तो अव्हा होगा। प्रत्येक रुग्ने जिसने अपने बच्चों से सम्यन्य रखनेवाले काम के पूर्ये कर लिया है। अपने पति के इस काम में शोक से गरीक हो सकती है और उसकी सहायता होगी भी बड़ी फीमती।

िक्यों को बेहद सारीफ़ करके बह कहा करना अनु<sup>6</sup>रह और हानिकार है कि उनकी मानसिक शक्तियाँ उतनी ही विक्<sup>शित</sup> और उन्नत होती हैं जितनी कि पुरुपों की होती हैं।

## खी छोर पुरुप

में मानता हूँ कि क्रियों के अधिकारों पर कोई नियन्त्रण न हो, पत्तवा आदर और प्रेम पुत्रमों के समान ही विया जाय भीर अधिकारों के विषय में भी वे पुत्रमों के समान हैं। पर यह हरना कि एक सात का रस एक साधारण पुरुष के इतनी ही पुदि, मानसिक विकास और अन्य किरोपसार्थ रसती है, और इससे इनकी आसा करना, अपने आप को घोष्या देना है और क्रियों के साथ अन्याय करना है। क्योंकि इन वानों की आसा करके आप कमसे वे ही बातें चाहेंगे और उनके म मिनने पर आयों के देने और उन पर उन बातों के लिए पुरे पुरे दे दोयों का आयों करेंगे, और उन पर उन बातों के लिए पुरे पुरे दे दोयों का

अतः स्त्री को काष्यात्मिक दृष्टि से कमशोर सममना-अर्मा की वह है-निर्देवता नहीं है, वस्कि निर्देवता तो है उस पर आप्ता-

तिमक समता का आरोप करने में ।

चाच्यातिक शक्तियों के कम होते में मेरे मानी हैं भाग्य को शरीर की अधीनता में रसना । यह दियों की क्यार किरोक्त है। स्वभावतः ही मुद्धि के आहरतों में बनको कम अदा होती है।

पारिवारिक जीवन तभी शुक्रवय हो सकता है, कब कियों को यह दिखान दिला दिया जाव कि हमेरता पति की काश के सातने में ही कावा करवाल है, और के हसवी परार्थन को समान में 1 मनुष्य-जाति के सार्थन बात से पदी कला अगर है। इससे यह तिक्क है कि यही जीवन स्तामादिक मी है। परि-

# छो श्रीर पुरुप

धारिक जीवन एक नाव के समान है, जिसका कर्णुगार दो नहीं, फेबल एक ही आदमी एक समय हो सकता है। और वह कर्णे धार केवल पुरुष ही हो सकता है, क्योंकि न तो उसको वर्ष्य पैदा करने पड़ते हैं और न उसके सिर पर उनके पालन्पोरण की जिन्मेदारी ही है। अतः वहीं परिवार का सबा नायक हो सकता है, को नहीं।

पर क्या कियों हमेशा पुरुषों से किनछ होती हैं ? आविषां हित कियों की प्रत्येक बात में पुरुषों के समान होती हैं। पर इसके क्या मानी कि कियों इस समय केवल समानता ही नदीं, श्रेष्ठता का भी दावा करती हैं ? बात यह है कि हमारा परिवारिक जीवन उक्तान्ति कर रहा है। उसमें पुरानी प्रया का छुछ सम्ब के लिए छिक्त-भिन्न होना अनिवार्य है। सी-पुरुषों का सम्बन्ध एक नवीन रूप धारण करने जा रहा है, वह पुराना रूप हर रहा है।

इसका यह नवीन रूप कैसा होगा, कोई नहीं कह सकता!
यद्यपि कई लोग भिन्न भिन्न भकार से इसकी रूपरेला दिवाते
का भयन करते हैं। संभव है, आगे अधिक लोग महापूर्य हो
पालन करने की कोशिश करें। शायद कुछ समय तक की-उर शाय
रहें, बच्चे पैदा होते ही फिर अलग अलग हो जायं और महापूर्व पूर्वक रहें। शायद वर्षों की शिक्ता के ज्वयस्या समाज ही करते हाग जाय। किसी ने इन नवीन रूपों का दर्शन नहीं किया है और न कर ही सकता है। पर इसमें राक नहीं कि नवीन रूपों का निम्मीस्प हो रहा है और पुराना रूप सभी टिक सकेगा जब

### स्त्री और पुरुष

री, पुरुष को आक्षा में रहने लग जायगी। यही अप तक सब गह होता जाज है और जहाँ हत्री पति की आठा को मानने ाती है, वहीं सच्चा गाईस्वसुख भी देखा जाता है।

कल में सीयंक्षियोज Without Dogma पढ़ रहा था।
यो के प्रति त्यार का जसमें पढ़ी अच्छी तरह वर्णन किया गया
है। फरासीसी वैपविकता, अंगरेजी मकारी और जर्मन दर्म को
मेश्वा वह कहीं अधिक ऊँजा, कोमल और मृद्धत है। मैंने सोचा
पवित्र प्रेम पर एक बहिया वस्त्यार लिखा जाय तो पड़ा अच्छा
हो। उसमें प्रेम को वैपविकता को पहुँच से ऊँचा बसाया जाय।
क्या विपय-बासना से उपर उठने का यह एकमात्र रास्ता नहीं
है ! हाँ, विजञ्ज ठोक, बही है। वस, इसीलिट स्त्री और दुस्प
सनादे गये हैं। केवल हमी के सहवास से यह अपना प्रवहचये को
क्या वे और उसी की सहाया से उसकी रसा भी कर सकता
है। जुस्स इस पर एक उपन्यास लिखना चाहिए।

मनुष्य एक प्राणी है, इसलिए वह जीवस-कलह के फावून क्या सत्यानीत्पत्ति की जन्मजात टुद्धि के अधीन हो जाता है। पर एक विवेषशील भेमपर्थी और दिख्य प्राणी की हैसियत से उसका कृतेत्व मित्र है। वह को जीवस-कलह में अपने प्रति-स्पर्धी से मगड़ने का नहीं, उससे नम्रजा, शान्ति कीर भेगपुरक

## स्रो और दुस्य

पेरा आने का आदेश देवा है। बह उसे विकासधीन होने हा नहीं, विकार पर अपना प्रमुख कावम करने का आदेश करवा है।

\* \* \* \*

एफ फहानी में फदा गया है कि स्वी रीतान का राज है—

मुख्तमार प्रहरणं। स्वसावतः उसमे मुद्धि नहीं होती। पर जब

यह रीतान के हायों में पड़ जाती है, तब वह बसे अपनी मुद्धि

दे देता है और अब समाशा देखिए। यह अपने नीवता और

कायों 'के सम्माहन में मुद्धि, दूरदेशी, और दीनोंचीग में हमते

कर जाती है। पर बदि फोई अच्छी बात करना है तो सीची के

सीघी बात उसके स्वान में नहीं आती। अपनी बतेनान परिस्थि

से आगे यह देख ही नहीं सकती। यच्चे पैदा करने और

वनका पालन-पेपण करने के कार्य को छोड़ बनमें न शानित है।

न दीनोंचीग।

पर यह सच वन कुलटा क्षियों के विषय में कहा गया है। ओहं ! रित्रयों को रमणी-धर्म का पावित्र्य और गौरव समझी को दिल कितना चाहता है। 'सेरी' की कहानी निराधार नहीं। सती स्त्री संस्तार का अवलन्य है।

१९ १९ १९ १९ रमणी-धर्म सब से ऊँचा सर्वश्रेष्ठ मानव-धर्म है, जिसके

## स्त्रो और पुरुष

विषय में में उपर कह गया हूँ। गृहस्थ, जीवन और प्रक्रपारी जीवन की तुजना करना-नागरिक जीवन और धाम-जीवन की हुतना करने के समान है।

मझ चर्च कीर गृहस्य-जीवन सायारखतया मनुष्य के विस पर कोई असर नहीं हाल सकते १ बदाचर्च और गृहस्थ-जीवन दीनों के दी दी प्रकार हैं, एक सायुजित और दूसरा पापमय।

पफ लड़की से, प्रत्येक लड़की से और खास कर तुम से

तिसके अन्दर आध्यासिक शांकि ने काम करना द्युरू कर दिया

है, यह सिक्तिरा करूँगा और सलाह दूँगा कि वह समाज की

धन सब पातों की ओर ध्यान न है, जिजके देखने-माज से विवाह
को आवरयकता की करवा या औषियर दिखाई देता हो।
यार्पो में दिखाई से सम्बन्ध रखने वाली तमामधातों को टालहीः
रहे। वपन्यास, संगीत, फज़ल गपराप, मान, खेल, तारा, और

वटकीले कपहों से औं दूर ही रहे। समसुच, पर पर रह कर

अपना कपहा सीना या चीई दूसरा उपयोगी काम करना, वाहर

इपर-कपर अधिक से अधिक सुग्न-सिजाव लोगों के साथ पंता

स्वान की अपेक जान-हरायक है। फिर वह आता के

लिए कितन प्रारंक्षण अधिक आमक देगा।

पर समाज की यह कत्पना कि एक लहकी के लिए काई-बाहित रहना, चरावाचलाते रहना, बहुत बुरा है—सत्य से क्वनो ही हुर है जितनी कि अन्य कई महत्व-पूरा विषयों से सम्बन्ध रहानेवाली समाज की धारखों हैं। ब्रद्रावारी रह कर मनुष्य,

# स्त्रो और पुरुष

जाति की सेवा करना, दीन-दुखियों की संकट में सहायता करना किसी भी विवाहित जीवन से कहीं अधिक श्रेयरकर है। सभी मनुष्य इस कथन की सत्यता को स्वीकार नकर सकेंगे। परमाला ने जिनको निर्मल विवेक दिया है, वही इसकी यद्यार्थता का अनु-अब कर सकेंगे। संसार के तमाम की-पुरवों ने इस प्रश्न की इसी पहलू से देखा है और सच्चे ब्रह्मचारियों का उसने आर्र किया है ! उनका प्रश्न नहीं जो मज़बूरन ब्रह्मचारी रहे, बस्कि उन श्रेष्ठ पुरुपों का जो कि स्वेच्छापूर्वक परमात्मा की सेवा के खातिर अक्षचर्य-धर्म का पालन करते रहे। पर हमारे समाज में वे मूर्ल सममे जाते हैं। यही वात इन लोगों के विषय में भी चरितार्थ होती है जिन्होंने परमात्मा के लिए गरीवों के बीर-धर्म को खेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है, जिन्होंने श्रीमान् होने से इन्कार कर दिया है। में अत्येक लड़की को और तुम को भी यही सलाह दूँगा कि हमेशा परमात्मा की सेवा का आदर्श अपने सामने रख। अर्थान् यदि तुमे विश्वास हो गया है कि विवाहित जीवन में तू यह न कर सकेगी तो तेरा कर्तव्य है कि तु अविवाहित रह कर ही परमात्मा के दिव्य प्रकाश को अपने हृदय में स्थान दे और षसी के सहारे अपनी जीवन-नौका को खेती जा । पर यदि किसी कारण से किसी पुरुष के साथ तेरा अदृट प्रेम हो जाय और त् उससे शादी कर ले तो अपने पत्नील तथा मारुल में ही संतोप म मान ले, जैसा कि अन्य रित्रयाँ करती हैं। वरिक इसकी स्वयाल रख कि परिवार की पूर्ण सेवा करते हुए भी सू अपने जीवन के लक्ष्य की ओर-परमात्मा की सेवा की दिशा में-वरापर

# स्त्री और पुरुष

इती जा रही है । परिवार या बच्चों के प्रति अनन्य प्रेम तुमी. रमान्या से विमुख न फरने पावे ।

हुन्हारी उम्र और इसी परिस्थिति में पड़े हुए, सभी युवक हे प्तरे में हैं। यह समय नुष्हारे जीवन में दहा महत्यमुण है। म समय जो आइने बनती हैं, वे हमेशा के लिए बकतेप हो गती हैं। सुम पर किसी का सैतिक या धार्मिक नियम्प्राग नहीं है। लोमन पारों ओर से नुन्हें छुमा रहे हैं। यस, इन्हें नुम जानी ो भीर जानते हो केवल चन नियमों की कटोरना को, जो गुन्हें नमें रोफने के लिए बनाये गये हैं, पर नुम बनमें गुक्त होने दा ीया देश शह हो । तुन्हें यह अयन्या विशवुन न्याभाविक नशह रानी है। इसमें मुन्हारा कोई दोष नहीं है। क्योंकि जा पहि रेयति में तुम और तुन्हारे साथी मित्र होटे से बड़े हुए हैं। पर केर भी यह अवस्था तो नित्तन्देह गुरी और श्तरनाक है। स्त्रना एक इस लिए दे कि विषय-राज्या या प्रश्येष इपात की सूर्य की ी यदि शतुच्य अपने जीवन वा लश्य बना ले, जैसा कि अक्सर पुत्रका लीम करने हैं, भी जनकी करी दुदेशा होगी। क्योंकि राक-दाया में दिवार और बाम बहा प्रवत होता है। और और और प्रतिदिन कापनी दणहा या बाम की दुनि के लिए करने नई नई मानु की की जान पहेला । क्योंकि प्रकृति का यह नियम है हि दिषय सातसा की एपि से विशी एक बन्तु के चएशीय से हमएं था। स्थान कानग्द गरी भाग, जिल्ला की घरणी अप erment is fault

कपड़े, संगीत आदि की खोज में दौड़ते फिरेंगे। ( एक यह भी कानून है कि श्रानन्द दो अङ्कगणित के नियस के अनुसार बढ़ता है, पर विषय-रुप्ति के साधनों को बढ़ाना पड़ता है।

और तमाम विषयों में, काम सब से अधिक प्रवल है, जो स्वी या पुरुष के प्रति प्रेम के रूप में प्रकट हाता है। काम-पेटापें, हस्त-मेंधुम, श्ली-संमोग आदि तक मनुष्य की पहुँच बात की बात में हो जाती है। जब मनुष्य आखिरी सीमा सक पहुँच जाता है तथ बसी आनन्द को बढ़ाने के लिए वह क्रत्रिम उपायों को स्वीजता है। तन्याकू, शराब, अन्द्रील संगीत आदि का आश्रय लिया जाता है।

यह एक इतनी मामूली बात है कि प्रत्येक ग्रीब या श्रीमार युषक इसका अवलन्यन फरता है। यदि वह सँग्रल गया तब वो 'पनित्र जीवन न्यतीत करने लग जाता है। अन्यथा वह दीन-दुनिया से जाता है, जैसा कि मैंने कई युवकों को बरबाद होते छपनी ऑखों देखा है।

अपनी परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए केवल एक वगय छुन्हारे लिए हैं। ठहर कर विचार करो, अपने आस पास गौर से देखों और एक आदर्श हुँदों (अर्थान् अपने जीवन का लह्य निश्चित कर लों) और उसकी प्राप्ति के प्रयन्न में प्राण्-पख से जुट पड़ों।

\* \* \*

मैंने यह हमेशा सोचा है कि मनुष्य का नीति के विषय में गम्भीर होने का सब से बहिया प्रमाख, उसका अपनी वैपयिक्ता पर फठोर नियन्त्रण करना ही है।

#### . स्रो और पुरुष

एन्॰ जिस जाल में फेंस गया, वह एक प्रामाणिक कौर सत्य त समाव के मनुष्य के लिए जैसा कि मैं उसे सममता हूँ, इकुन सामाविक है। बुद्ध सम्बन्ध कृषम हो गया था। उसने इ द्विपाल नहीं चाहा; विकि साफ साफ कृष्यूल कर इसकी ।च्यातिक रूप हे देना चाहा।

प्रेम से इ.एम होने वाली मानसिक अखस्यता को परमात्मा ो सेवा में लगा देने वाली उसकी कल्पना को मैं पूर्ण रीति से समक सकता है। यह असंमव नहीं। जो लोग अपने आप को IN परिस्थिति में पाते हैं, वे अपनी शक्ति को इस घारा में बहा कर उसको असीम बढ़ा सकते हैं और महत्वपूर्ण परिणाम दिखा सकते हैं। मैंने यह कई बार देशा है। वल्कि में ऐसे कई उदा-इरख भी जानता हैं। पर इसमें एक ख़तरा है। कई बार व्यक्ति-गत भाव के अदस्य होते ही तमाम शक्ति भी न जाने कहाँ गायव हो जाती है और परमात्मा के कामों में वे फिर किसी प्रकार की दिलपरपी नहीं ले पाते । इसके भी कई धराहरण मैंने देखे हैं। इसके मानी यह हैं कि परमात्मा की सेवा निष्काम होनी चाहिए। किन्धीं पाइरी बार्तों पर वह अवलन्यित न होनी चाहिए । यत्कि इसके विपरात सभी बाहरी वार्तों का आधार यह होनी चाहिए। . इसकी आवश्यकता और इससे इत्पन्न होने वाले आनन्द पर निर्मर रहनी चाहिए। इसी तरह मानव-जीवन के गौरव की तारीफ करके भी मनुष्य परमात्मा की सेवा में लगाया जा सकता है: पर मनुष्य के अन्दर किसो व्यक्ति का विश्वास कम हुआ नहीं और पसदी ईखर-सेवा दा भी अन्त हुआ नहीं।

यह सब तुम जानते हो । तुमने बड़ी कई बार लिखा है। मैं रों एन्॰ के माथ अपने सहमत होने के विषय में केवन एक वार श्रीर लिख देना पाइसा हूँ। कर यही है कि स्त्री और पुरुष स यह मेल अच्छा है जिसका चदेश परमात्मा की और मनुष्य-जाति की सेवा है। वैवाहिक या शारीरिक सम्मलिन छनकी इस सेवा त्तमता को यदा देता हो, सो यात नहीं। हों, कुछ लोगों की अशान्ति को, जिनका विकार बड़ा प्रयत्त होता है, यह ज़हर मिटा देता है, जो परमात्मा की सेवा में अपनी तमाम-शक्तियाँ को लगाते के मार्ग में यड़ी याधक सावित होती है। इसके कारण उन्हें जी शान्ति मिलती है उससे वे अपने चित्त की अधिक एकाम कर सकते हैं। इसलिए जहाँ प्रज्ञचर्यमानव जाति के लिए श्रेष्ठ आर्रो जीवन है, यहाँ कमज़ीर तथियत के लोगों के लिए विवाहित जीवन भी उनके विकार को शान्त कर उन्हें अधिक सेवात्तम बनाने में सहायक होता है। पर इसमें एक वात को कभी न भूलना चाहिए और यही मैं एन्० से कहे देना चाहता हूँ। स्नी-पुरुपों को यह अपने हृद्य में अंकित कर लेना चाहिए कि यह मिलनकी इच्छा जनमें इस लिए नहीं पैदा होती है कि वे इससे अपना दिल षद्तावें, सुवोपभोग करें, कला—रसिकतापूवक सींद्योंपासना करें और सौंदर्य का आनन्द खुटें और परमात्मा की सेवा करने के लिये शक्ति बढ़ावें, जैसा कि एन्० सोचता है। बल्फि यह भेम, यह मिलनेच्छा तो तुम्हें इस लिये दी गई है कि तुम केवल एक ही स्त्री या पक ही पुरुष से प्रेंम कर सन्तानीत्पत्ति करो और उस विकार से मुक्त होने को दिल से कोशिश करो । इस शक्ति को या

## को और पुरुप

निजनेच्डा को यदि दूसरे तीसरे मार्ग में लगाया जायगा तो उससे सेवा दो हुद्ध न हो सकेगी, अलबचा यनुष्य अपनी दुर्देशा को बेदर बदा लेगा।

इसीलिये में इस बान में तुमसे पूरी चरह सहमत हूँ कि यह एक ऐसी हिस्सेदारो है या साम्त्र है, जिसमें मनुष्य जितना ही धिक सावधान रहे, उतना ही उसका कस्यास होगा । हाँ, कोई पृष्ठ सकता है कि हम अपनी जाति के व्यक्तियों के साथ जिस मिल्ला-पूर्वक रहते हैं, बैसे स्त्री, पुरुषों के साथ या पुरुष स्त्री-शानि की व्यक्तियों के भाष मित्रवापूर्वक बयों नहीं रह सकते ? म्या यह पुरा है । ठीक है, यहि हम अपने इत्य को फलड्डित ज राने दें तो हम पारूर ऐसा कर सबते हैं। इम निविकार थिय से चनको जितना ही ध्वार करें, अक्ट्रा है। पर एक सच्या चीर दिरेकरील प्राणी फीरम् कट्टेगा जैसा कि पन्० ने कहा है कि ऐसे साराय बड़े माजुक होते हैं। वदि आहमी अपने का भीरत न दे तो बद ध्यान से देख सकता है कि बनिस्थत पुरुषों के साक्तिध्य के बार निवयों के साक्षिण्य में एक विरोप आतम्द आता है। वे भाषम में जान्दी जार्न्स मिशने की कल्करटा रखने लगते हैं। बाइसिक्ज भागानी से और भनायास दौदने लग जाती है और इसदे जिवे अवस्य ही बोर्ड कारण होना जरूरी है। बर्ने ही एक बादधान प्रामाल्डि पुरुष यह देखता है-यह जानकर कि अब एमारी गति और भी देव हो जायनी और हमें दिवाइ-संदय में ले जावर काड़ी वर देती, वह भीरन् अपनी गाँउ को रोक लेखा है और अपने को योर पतन से क्या लेता है।

## को चीर पुरुष

मन्ति। चिरोण विरयण किताब को मैन परा। •

अय इस पर क्या कियूँ और क्या कहूँ। यदि कोई माहर
यह हतील करे कि सब के साय मैशून करने में बहा मानर
आता दे और यह जुरा भी हानिकर नहीं, हो क्या समामाने के
लिए जो दलीलें पेश करनी वहुँ, यही इसके विषय में भी दी जा
दिता देना अनक्ष्य दे जो यही क्ष्मुक्त नहीं करता कि विषयोग
भोग क्या भी आप अपने साथी के लिए पातक है, अतः एक पृणिव
भाग है, जो मनुष्य को चनु-जीवन में ले जाकर राज्ञा कर हैत
है। अरे, हाथी जैसा चनु भी इसमें पृणा करता है। यह को
एक ऐसा पातक है कि इसका प्रकालन तो तभी हो सकता है जब
यह सत्तानोत्पत्ति के लिए ही किया जा रहा हो जिसके लिए
मनुष्य के अन्दर इसको प्रशुति ने रस्त दिया है। ऐसे बीभल्स
पातक के विषयय में जो दलीलें पेश करने बैठे, कसे समझाना
असंभव नहीं तो प्रया है।

<sup>\*</sup> यह पत्र तारीय ११ जुलाई १९०१ का है। संतति—िताय है कृत्रिम साथनी पर किसा गई एक पुत्तक भी ब्ही चेरकाच द्वारा अनहे पास भेत्री गई थी। ससी पर टास्स्राय ने अपने विचार प्रकट किये हैं।

<sup>ी</sup> प्राणि-शास्त्र के ज्ञाताओं का कथन है कि द्वाधियों का समय प्रकार है। जब ये केंद्र हो जाते हैं, तक तो जनसे बुद्धरे वाचे प्राप्त करना वहां कठिन होता है। वयों कि जनकी यह ययाक रहता है कि बनरर किसी की मजर है।

माल्गृजियन् सिद्धान्त घोतादेह है। नीति-शास्त्र को, जो हि सर्व प्रधान है, यह गौए बताता है। इसलिए उस पर विचार इरनाही में स्पर्य सममता हूँ । मैं यह मी कहने और सममाने हे मंमद्र में पहना नहीं चाइताकि इन कृत्रिम साधनों से सन्तति-निरोप करने के कार्य में और खन, कृत्रिम गर्भपात आदि पातकों में, फिसी फिरम का फर्क नहीं है।

हमा परो, इस दिपय में गम्भीरता-पूर्वक कुछ कहते हुए सन्न और पूणा होती है। वस्कि इसकी युराई की सिद्ध करने भी अनावश्यक धात को छोड़कर मनुष्य को सो केवल यह ख्याल फरना पाहिये कि यह इमारे समाज में कहाँ तक बढ़ गई है। इसने मनुष्य की नीविशीलवा को किसी हद तक मूर्विद्यंत कर दिया है। अब इस पर वाद-विवाद करने का समय नहीं रहा। हमें यो फौरत इस मुराई को दूर करने में जुट पड़ना चाहिए। अरे, एक मामृली अपद, शरावरहोर रूसी किसान को भी, जो अनेकों मयकर मान्यताओं का शिकार है, इस वेवरूकों के सुमते ही धिन भा जायगी। यह तो हमेशा विषयोपमोग को एक पाप ही समम्मत आ रहा है। इन मुधरे हुए लोगों से, जो इतनी अच्छी तरह लिए सकते हैं, और जिम्हें अपने जंगजीपन का समर्थन करने के लिए बड़े बड़े सिदान्तों की नीचे सींचने में सुनिक भी लजा नहीं भावी ,वह सामृली चपद दिसान कई गुना ऊँचा है।

मनुष्य-जाति के अंदर नीति-शास्त्र के ग्विलाफ ऐसा कोई अपराध नहीं, जिसे मनुष्य एक दूसरे से इतना गुत रखने की १३९

## स्त्रो चीर पुरुष

सन्तित-चिरोप विषयक किताय को मैंने पदा। \*
अय इस पर क्या लिखें और क्या कहूँ। यदि कोई बाइर
यह दलील फरे कि सब के साय मैंग्रुन फरने में वहा जानर
आता है और वह ज़रा भी हानिकर नहीं, तो उसके सममाने के
लिए जो दलीलें पेरा फराने पढ़ें, यही इसके विषय में भी ही
सफरती हैं। पर ऐसे आदमी को समक्ष फर उसे अपनी एतवी
दिखा देना असम्भव है जो यही अनुमव नहीं करता कि विषयोग
भोग व्यपने और अपने सायी के लिए पातक है, अशः एक एणिव
कार्य है, जो मनुष्य को पशु-जोवन में ले जाकर खड़ा कर देता
है। अरे, हाथी जैसा पशु भी इससे प्रचा करता है। यह तो
एक ऐसा पातक है कि इसका मज़लन तो तभी हो सकता है, जव
सह सम्तानोत्पत्ति के लिए ही किया जा रहा हो जिसके लिए
मनुष्य के अन्दर इसकी प्रकृति ने रख दिवा है। ऐसे बीमल
पातक के विषय में जो इलीलें पेश करने बैठे, उसे समझन

असंभव नहीं तो क्या है ?

<sup>\*</sup> यह पत्र लागिल १२ जुलाई १९०१ का है। संतति —िर्नावे के छित्रम खायमों पर किखा गई एक पुस्तक श्री ग्ही 'लेकाफ द्वारा उपके पास मेत्री गई थी। उद्यो पर शक्साय मे अपने विवाद प्रकर किये हैं।

<sup>्</sup>री प्राणि-तास्त्र के ज्ञाताओं का कथन है कि हाथियों का समय प्रश्नात है। अब ये केंद्र हो जाते हैं, तब तो कबसे जूसरे बच्चे प्राप्त कार्या वहाँ कठिन होता है। वसोंकि उनको यह बयाक रहता है कि उनवर किही बी नकर है।

सन्पृतियन् सिद्धान्त घोरमानेद्द है। नीति-शास को, जो नर्ष प्रधान है, यह गील बताना है। इसलिए उस पर विचार लाही में रुपये समामाता है। में यह भी कहने और सामाने संस्टामें पुरुष नहीं चाहना कि इस कृष्टिम साधनों ≡े सन्तति-रोध करने के कार्य में चीर तून, कृष्टिम सर्भवात आदि पातकों किसी किसस कार्य में चीर तून, कृष्टिम सर्भवात आदि पातकों किसी किसस कार्य में चीर तून, कृष्टिम सर्भवात आदि पातकों

क्या परं, इस विषय में ग्रन्थोरान-पूर्वक कुछ कहतं हुए

य और पूणा होनी है। विकट इसकी दुराई को सिद्ध करने
अनावरयक बात को छोड़कर महुत्य को तो केवत यह ख़याल
आपादिय कि यह इसारे कमाज में कहाँ तक बन्द हैं।
ते महुत्य की नीतिशीक्षता को किती हर तक मृष्टित कर दिया
। अब इस पर बार-विवाद करने का समय नहीं रहा। हुई
गैरित इस सुराई को दूर करने में जुट वहना चाहिए। अदे,
॥ मानूसी अबद, सरावज़ीर कसी किमत को भी, जो अनेकों
देकर मान्यवामों का शिकार है, इस वेवरूले हैं मुनते ही विम्न
आपात। यह जो हमेगा विश्वयोगमी के एक पाप हो
ममजा आ यहाँ है। इस सुपरे हुए लोगों से, जो इतनी अच्छी
रह तिल्य सबदे हैं, और जिन्हें अपने जंगशियन का समयन
ते के तिय यह चहि सिताओं को नीचे हाँचन में तिक सी
आ महीं आती, वह सामृती क्यद विस्तान कई गुना डेंपा है।

मतुष्य-जाति के अंदर नीवि-शास्त्र के खिलाफ होहे पराध नहीं

#### स्रो और पुरुष

पाशिश करते हों, जितना कि विषय-लालसा से सम्बन्ध रहत बाले अपराय हैं। न कोई ऐसा गुनाह इतना सर्व सायारण और स्थंकर तथा विविध रूपों को धारण करने वाला ही है। इसके विषय में जनता में जितने भिन्न भिन्न मत हैं, उतने किसी दूसरे अप-राघ के विषय में नहीं हैं। एक बात को जहाँ एक प्रकार के लोग जलंत युरी और चूणायुक्त सममत्ते हैं तहीं दूसरे प्रकार के लोग उसी के सुख की एक मामूली शुविधा सममत्ते हैं। दुनिया में ऐसा एक भी अपराध नहीं जिसके विषय में इतनी मकारी प्रकट की जा रही हो। यह एक हो गुनाह है जिससे सन्ध्यम्य होते ही कौरर मतुख को नीतिमचा का पता लग जाता है। व्यक्ति और समाज को धिनाश के द्वार पर ले जाकर रुड़ा करने वाला, कोई अपराय इसके समान ही नहीं।

ये विचार उस मनुष्य के लिए बड़े सरल और १४ए हैं जो सत्य को बूंढ़ने की गरज से बिचार करता है। पर जो अपनी गात्तियों और दुर्गुग-भरे जीवन को अच्छा साबित करने की गरज से इतीन करता है, उसे तो ये विचार विचित्र, रहस्यमय और अन्यायमुर्ण भी दिखाई हैंगे।

इस काम का कभी कंत नहीं मिल सकता। अब भी में हर विषय पर एक सा विचार करता रहता हूँ। बाब भी में बतायर महसूस कर रहा हूँ कि अभी इस विषय में बहुव कुछ सोचने-

सममाने को आवस्ववचा है। प्रत्येक आहमी इसकी वावश्यकता को जान सकना है। क्यांकि विषय अत्यंत व्यापक और मम्मीर है जोर सहना है। क्यांकि विषय अत्यंत व्यापक और मम्मीर है जोर सहना हो। क्यांकि विषय अत्यंत व्यापक और मम्मीर है जोर सहना की प्राप्त के बिचार को प्रत्यंत के प्रत्यंत्र के प्रत्यंत के प्रत्यंत्र के प्रत्यंत के प्रत्यंत्र के प्रत्यं

होने पर हम सन्हें छोड़ने लांगे। कई मुविधाओं के कारण में इस महत्वपूर्ण विपय की ओर समाश का व्यान अधिक आकरित कर सका है। अब सो यह आवश्यक्या है कि अन्य स्रोग भी सप

धरफ से इस काम को जारी रक्खें।

## कुछ घ्योर घ्यवतरण 🤄

# (सन् १६०० से १६०८ तक के पर्यो तथा दिनचर्या आदि से )

प्रेम दो प्रकार का है—शारीरिक और आध्यातिक। कार निक सुख या सहातुमृति से चैपयिक या शारीरिक प्रेम पैवा हो। है। इसके विपरीत आध्यात्मिक प्रेम अधिकारा में अपने हुना के साथ युद्ध फरते हुए पैदा होता है। यह इस भावता से वैर होता है कि मुक्ते किसी के साथ हिए नहीं, प्रेम करता चाहिए यह प्रेम अक्सर शशुओं की तरफ़ दौड़ता है। यही सब रं कीमती और सर्वश्रेष्ठ है।

श्राप्यात्मिक प्रेम के चेत्र से तुच्छ वैपयिक चेत्र में बतर आना सबके लिए साधारण है। पर युवा स्त्री-पुरुपों के जीवन में यह रियरमंतर अधिक संख्या में पाया जाता है। मतुष्य प्राणी की हैनियस से, उसके लिये कीन सा प्रेम स्वामाधिक है, यह प्रत्येक मतुष्य को जान लेना आवश्यक है।

अलवत्ता वंश को कृषम रखने के लिए विवाह एक श्र<sup>दही</sup> १४२

#### स्रो और पुरुष

भीर आवरयक बातु है। पर इसके लिए माता-पिताओं में यह 
एडि और प्रवत इच्छा होनी चाहिए कि वे अपने बच्चों फो 
केतल मोटे-तार्व हो नहीं बनावें, बलिक उन्हें ईश्वर आर मतुष्य की 
संश करने योग्य बनावें। पर ऐसा करने के लिए सतुष्य की दूसरे 
के पिश्वम पर नहीं, अपने परिश्रम पर जीना चाहिए ! साम 
के पिश्वम पर नहीं, अपने परिश्रम पर जीना चाहिए ! सो 
को 
स्वत जितना लें, उससे अधिक करें हैं। इस लोगों में तो यह 
क्लान कर है कि जल इस अपने पेट भरने के साधनों को अपने 
अपने करों त कर लें, तब विवाह करें। पर होना चाहिए ठीक इसके 
विपर्शत कि विवाह करें। पर होना चाहिए ठीक इसके 
विपर्शत कि वाला-योगण कर सके। केवल ऐसे पिता ही 
भीर वच्चों का अच्छी तरह चालन कर सकते और शिखित 
का सकते हैं।

\* \* \* \* \*

तुन पृद्धते हो कि प्रत्येक रत्नी को केवल एक ही पति करता चाहिए और प्रत्येक पृश्य को केवल एक रत्नी, यह नियम किस विद्वान्त के आधार पर बनाया गया है और इस नतीने पर पहुँचते हो कि इसके दूरने से किसी मुशई की संभावना नहीं है।

बिर कपर्युक्त निवस को एक पासिक निवस सममा जाय वो तुन्तारों रोवा बिलकुत टीक है। क्योंकि पासिक निवस स्वतंत्र और सबौबिर होता है। पर यह निवस स्वतंत्र सुलसूत पासिक निवस नहीं है, हो, एक ऐसे निवस के आवार पर ज़रूर कराया गवा है। क्याने बहोसी को प्यार करो। वसके साथ टीक बैसा

हा सलूक करो जैसा कि सुम चाहते हो कि यह तुमसे करे। इसी प्रवार निकम्मे न रहो, घोरीन करो आदि नियम भी मूल-भूत पामिक नियमों से बनाये गये हैं। इससे पुराने च्छिप लीग पाहिर करते हैं कि एक ही मूलमूत नियम से किस प्रकार मज़्य के कल्याण के लिए कई नियम बनाये जा सकते हैं। सांसारिक सम्बन्ध से घोरीन करने का नियम, जीविका प्राम करने के कार्य से निरुम्मा न रहने के कार्य से निरुम्मा न रहने के कार्य से निरुम्मा न रहने का, अर्थात दूसरे के परिश्रम पर अपनी आजीविका न चलाने का, मलुखों के पारस्परिक सम्बन्ध से अपराध या आततायों से चदला न लेने का, चिन्क शामिपूर्वक सहन करने और हामा करने का, और की-मुल्पों के सम्बन्ध से प्रस्थेक को एक ही पुरुष या की से सम्बन्ध रखने का नियम बनाया गया।

पर्म-राजकार फहते हैं कि यदि इन नियमों का पालन मत्या करेगा वो उसका कल्याण होगा। संसार में जैसा बरवने का दिनाज पढ़ गया है, उसकी बनिस्वत इन नियमों के पालन से उससे अधिक फायदा होगा। बदि कहीं इन नियमों के भंग वा अवहा से कोई गुराई न भी पैदा हुई हो तो भी उनका पालन करना ही अच्छा है। बचोंकि अब तक के अनुभव से यही सिंद हमा है कि इनका भंग करने से मनुष्य-जाति पर इनारों आप-चियों जाई हैं, दूसरे इस पातिश्रत या एक पत्रीशत के पालन से मनुष्य आवर्ष के अवस्थ करने हमा है कि इनारों अप-चियों जाई हैं, दूसरे इस पातिश्रत या एक पत्रीशत के पालन से मनुष्य अध्यक्ष कर्य हमें के आदूरों के अधिक जनतीक पहुँचता है।

को और प्रत्येक सच्ची, अच्छी वस्तु के निकट तक पहुँच जाओ । यह केवल अन्तःशुद्धि से ही हो सकता है ।

यदि पुरुष का किसी को से सम्बन्ध हो जाय तो उसे यह क्यापि होड़े नहीं—प्यास कर जब इसके वच्चा हो या होने की सम्मादना हो तब तो कहाथि न होड़े।

पति-पत्नी के एक होने के बिषय में घर्म-मन्य में जो लिखा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। बिवाह-मन्यी डारा जो जोड़ दिये गये हैं वे कहापि बिकुड़ नहीं सकते। उन्हें कभी एक दूसरे को न डोड़ना पाहिए, न कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे परिवार में हुआँव स्टापन हो जाय। तुम यह तभी कर सकते हो जब परमाला कौर अपनी अन्तराला के नवदीक तुम्हारे लिए और इह करना असम्भव हो।

भार क्याल है कि पित का अपनी की को हो हम और गासकर तथ, जब उसके बच्चा हो, बहुत बुरा है, ! इसका परि-पाम बहुत भवंकर होता है, इस देखारी के लिए नहीं, बरिक अपनी पत्नी को हो हमनेवाल इस पुरुष के लिए भी। मेरा ख्याल है कि अपने लोगों की मौति तुमने भी यह समस्त की राजती की दे कि विवादित जीवन का वरेश सुख्येपमोग है। नहीं, यह दिवादित जीवन हो विवादित जीवन में तो सुख्य बहुते नहीं,

#### स्त्री और नुख्य

घटते हैं। क्योंकि इस नवीन जिम्मेदारी के साथ साथ कई कितन कर्तव्य मनुष्य पर आ पड़ते हैं। विवाहित जीवन का चरेश, जिसकी ओर लोग इतने जोरों से आकर्षित होते हैं, सुर्यों का बदना नहीं, बल्कि मनुष्य-जीवन के कर्तव्यों की पूर्ति—अर्थात संवानोत्पति है।

मेरा ख्याल है कि तुम वस सर्व-साधारण और अस्थेत हानिकर घारणा के शिकार हो रहे हो कि प्रेम-बढ़ होने के सामा सवअच प्रेम करता है और तुम वसे एक अच्छी चीज भी जात
रहे हो। पर वाल ऐसी नहीं है। वह एक खराब और वहा हानिकर विकार है। वसका परिणाम बहा हु-ख्वाची होता है। एक
धार्मिक या नैतिक कानून का ज्ञान होने के वहले मेले ही आहमी
उसमें हुच सकता है; पर प्रेम धर्म को ज्ञान होते ही इस तरह
के प्रैपिक प्रेम के चक्कर में आहमी कभी पढ़ हो नहीं सकता।
धारी भेम सच्चा है जो आत्मिसरण्याति और निलार्थ है। हम
अपनी पन्नी में इस प्रेमको देख सकते हो। वह तुम्हें समा बानेर
देगा। दूसरे व्यक्ति के प्रतियह आकर्षण तुम्हें सिवाय हु:स के हुफ

रे ही नहीं सबता, चाहे तुम घसमें कितने ही द्वब जाओ, यलिक इतरा तुम्हारे नीविशील जीवन को वह नीचे गिरा देगा ।

. . . . .

मुम मोचते हो कि मुन्हारा प्रचान बहेरा उसको बचाना है। पर इसमें मुम अपने आपको जोरता है रहे हो। यदि तुन्हारी मान इन्द्रा बरो होती, उस (को) को नहीं, कि एक महाय-माने को बंदा को जाय वो इसे पूर्ण करने के जिय गुरुं बहुत सरकारा था। नहीं, सुन्हारी प्रधान चड़ा सेवा नहीं, वियय-हुमा की सात्रित है, और वह बहुत बढ़ गई है। इसलिए यदि मुम मेरी मज़ाह चाहो तो में मुन्हें यही कहुँगा कि तुम उसके सात्र कोई सम्बन्ध न स्कन्तो। बहिक अपने अंधाकरण में किसी पर स्पष्टि के लिए नहीं, समस्त मनुष्य-शवि के लिए भेया उत्यन्न चर्म में अपनी पूरी साहिक लगा हो। यदी प्रत्येक मनुष्य का जीवन-वाय है।

• • \$ •

दैपिवनता मनुष्य-जाति के करों के प्रधान वाराएं। में में एक है। दिवय-वारता धवर-वाण को जब हैं। इसीतिए अजादि कात ते सनुष्य-जाति इससे मान्य-श्र रहते वाजी त्याप वालों के दिवय में में दिन्यम बनाती आई है जिससे वहाँ का परिसाण कम से कम रीता जाव। इस मिस्सी को मेंसा वरते बाते अनेत कहाँ को मोतते हैं। वेपस बामना के अधीन अपने को कर देना विवेक से हास प्रेता है। यह एक अस्तव महस्तुर्यं, वटिन और एजनन्तें से

#### स्त्री श्रीर पुरुष

घटते हैं। क्योंकि इस नवीन जिम्मेदारी के साय साय कर्र कठिन कर्तन्य मनुष्य पर आ पड़ते हैं। विवाहित जीवन का बदेश, जिसकी ओर लोग इतने जोरों से आकर्षित होते हैं, हार्वों का बदना नहीं, चर्तिक मनुष्य-जीवन के कर्तन्यों की पूर्ति—अधीत संसानोत्पति है।

\* \* \* \*

दुम्हारे पुत्र के दिवय में में यह निज्ञयपूर्वक कह सकता हूँ कि वे सम विचाह अच्छे हैं ज्यौर सम्मान योग्य हैं जिनमें पिर-पत्नी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति प्रमाणिक रहेंगे। फिर यदि वे मंत्रपूत भी न हों तो कोई परवाह नहीं।

\$3 \*

मेरा ख्याल है कि तुम वस सर्व-साधारण और अत्यंत हानिकर पारणा के शिकार हो रहे हो कि प्रेम-बढ़ होने के साना सचयुच प्रेम करना है और तुम वसे एक अब्दुधि चीज भी जातरहे हो। पर बात ऐसी नहीं है। बह एक खराव और बड़ा हानिकर विकार है। चसका परिणान बड़ा दुःखरायी होता है। एक
धार्मिक या नैतिक कानून का झान होने के पहले भले ही आइनीकसमें डूब सकता है, पर प्रेम धर्म का झान होते ही इह करदके वैपयिक प्रेम के चकर में आदनी कभी पढ़ ही नहीं सकता।
वहीं प्रेम सचा है जो आत्मीविक्म पढ़ ही नहीं सकता।
वहीं प्रेम सचा है जो आत्मिवम्मरण्यांत और निलाय है। तुम
अपनी पढ़ी में इस प्रेम को देख सकते हो। बह तुम्ह सबा अनंद
रेगा। दूसरे व्यक्ति के प्रतिचाह आकर्षण तुम्हें सिवाय दुःस के इस

सभी बाह्य इन्द्रियों को लुभाने बाली बीओं से विकार मनत होता है। यर को सजाबट, घटकील कपड़े, संगीत, मुर्गप, खादिष्ट मोजन, मुन्दर खुल रपदों बाली बीजें—सभी विकारे- पेजक होती हैं। अव्यात, प्रकाम, सूर्य कावैसव, एक, इरी पास, आहात, निरासरण अनुष्य-रारोर, विसर्य का गान, पुत्यों की सुर्गप, सादा योजन, पल बीर प्राइदिक बस्तुओं के स्पर्श—विकार के किता नहीं करते।

...

#### \* \* \* \*

मतुष्य को शुद्धि और भाषा इसलिए नहीं थी गई है कि यह अपने पाराविक विकास के सबर्थन के लिए नवीन पुक्तियों को दूँद कर घोरा। देने बाती माचा में पेश करें। शुद्धि और माचा कमें इसलिए दी गई है कि यह शैतान की सुमायनी दलीतों को होदने के निए साहुल दलीतें दूँदे और निभानन माचा द्वारा बनके सुर्वे बदा है, विवेक-शुद्धिक आदेशों को समस्त्री और

चनका पालन करे। विवेक बुद्धि ने मनुष्य को पहले हीसे स्<sup>वित</sup> कर रक्ला है कि मनुष्य को अपनी वैपयिकता पर खुव नियन्त्रण रखना चाहिए, अन्यथा उस पर महान् आपत्तियाँ पड़े विना न रहेंगी । इस विषय में सरल से सरल और साफ से साफ कर्तव्य यही है कि को ब्रौर पुरुष जो एक बार पारस्परिक विषय-बन्धन से सम्मिलित हो गये हों, अपने को हमेशा के लिए एक अपर पाश में विधा हुआ समकें और एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें। यस, इसीका नाम विवाह है। असंयम से इत्पन्न होने वाली महान् आपत्तियों से बचने के लिए तथा शिशु-संवर्धन के काम को सरल करने के लिए इस संस्कार की स्थापना की गई है।

शारीरिक प्रलोभनों से मनाइना ही मानव-जीवन के कर्तत्र्यों की विशेषता है। जीवन का आनंद इस युद्ध ही में है। हरहालंद में मनुष्य यह प्रयत्न कर सकता है और वसे विजय मिल सकती है। वहीं यिजय प्राप्त नहीं कर सकता जो इस नियम में विश्वास नहीं करता। पर विना प्रयक्ष के विश्वास उत्पन्न भी नहीं ही सकता । अतः सम से पहला पाठ है अनुभव । प्रयत्न करी, हृद्य से प्रयत करो और इस कथन की सत्यता को जॉन लो।

जी पतन से बचा हुआ है, वसे चाहिए कि इसी वरह बचे रहने हे लिए वह अपनी तमाम शक्तियों का उपयोग करें। क्यीं फि गिर जाने पर फिर पठना सैकड़ों नहीं, ह्यारी गुना कठिन हो

ाया। संयम का पालन करना विवादित खीर अविवादित दोनों ंतिए घेयरकर है। तुम इसको आवश्यकता में भी सन्देह करते ो। पर में इसका कारण समक्त सकता हूँ। तुम ऐसे लोगों से पेरे हुए हो जो इस बात का बड़े जोरों से समर्थन करते हैं कि तंत्रम अनावश्यक ही नहीं, बल्कि हानिकर भी है।

तत्र पहले मनुष्य का यह कर्तस्य है कि वह संयम की आव-रपहता को समझ ले। वह समझ ले कि विवेकशील मनुष्य के तिर विकारों से महाइना अप्राकृतिक नहीं, बस्कि उसके जीवन हा पहला नियम है। मनुष्य केवल पशु नहीं, एक विवेकशील प्राणी है। पशु ज्यादह साते हैं; पर चनका वह खाना अन्य प्राणियों के साथ मनदूने में काम आ जाता है। क्योंकि एक जाति का प्राणी कई बार दूसरे का शिकार होता है। कई अन्य षाहरी घार्ते भी हैं जिन्हें बदलना चनकी शक्ति के बाहर है। पर मनुष्य युद्धिमान् प्राणी है। वह सब से पहले अन्य मनुष्यों तथा प्राधियों के साथ जीवन-कलह के स्थान पर विवेक्शील व्यवहार को प्रतिष्ठित कर सकता है। दूसरे, वह इन बातों का प्रतिकार कर सकता है जो उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकर हों। यह सत्य है कि मनुष्य अभी अपने विवेच से काम नहीं ले रहा है और अपने ही जैसे बाखियों के नारा पर मुना हुआ है। इरायें आदमी और बातक जाहे, रोग और असीम परिश्रम के कारण मरते हैं। पर निःसन्देह एक समय ऐसा आवेगा, जब विवेदराजि प्राणी एक दूसरे को मारने से बाज आहेंगे। और अपने जीवन की रचना इस सरह करेंगे कि उनकी संस्या आज

की तरह पचास वर्षों में दूनीन होने पावेगी। वे इस तरह सन्तानी-रपादन नहीं करेंगे जिससे कुछ ही सदियों में पृथ्वी मतुंत्यों को घारण ही न कर सके। फिर वे क्या करेंगे ? एक दूसरे की इत्या करेंगे ? नहीं, यह असंभव और अनावश्यक है। अनावश्यक इस लिए कि प्रकृति ने मनुष्य के अंदर वैपयिकता और अन्य पारा विक वृत्तियों के साय र ब्रह्मचर्य तथा पिबत्रता की पोपक आध्या-रिमक पृत्ति भी मौजूद है। यह सत्त्रवृत्ति प्रत्येक लड्के और लड़की में मौजूद रहती है। और प्रत्येक मनुष्य का कर्तत्य है कि यह इसकी रक्ता और संवर्धन करे। नीतिशील श्री-पुरुषों के सौमाग्य-पतन का नाम विवाह है। विवाह के भानी हैं— वैपयिकता को एक ही व्यक्ति तक संयत कर देना। अतः स्पष्ट है कि प्रक्षचर्य और पवित्रता की उस वृत्ति का विकास विवाहित

सया व्यविवाहित जीवन में भी एकसा समदायक है। इसलिए तुम्हारे पत्र के पढ़ते ही मेरे दिमारा में जो विचार आये चनको यहाँ लिख दिया है। एक यूदे आदमी की सी हारिड

सलाह देकर में इस पत्र को रातम करता हूँ। सत्य और सन् के लिए सन् का प्रयम करते रहना । अपनी पवित्रता की रहा में सारी शक्ति लगा देना। प्रलोमनों के साय गुम मगइना । किसी हालत में हिम्मत श हारना । साम ही कभी दीजी ल करना। तुम पूछीये कराई कैसे १ क्या किया जार ! म्या न किया जाय ? निःसन्देह तुम ब्यायहारिक चपरेरा जानते हो । यदि न भी जानते हो तो हम निषय पर तिगनी हिसी हिताय है। वित्रेडपूर्वक पह लेना । शासव न पीमो, मांस म शामी, पूप्राप्त

। हते, उद्युवत पृत्तिवाते साथियों के साध न रहो। विशेष कर (लगे पृत्तिवां वाती दिवयों से सदा दूर रहो, यह सब द्वाम अनते हो या सीत सकते हो। भिरा वो उपदेश यहा है और मैं भगर पूर और दूँगा कि।अपने जीवन के प्येय का समस्ते। पद करते कि शारीरिक विषय-मुखनहीं वरिक दूँबार के आदेशों भी पातन मतुष्य के जीवन का लक्ष्य और वहेश है। बिलास-उन्न नहीं, आप्यातिक जीवन व्यवीत करो!

मन्नपर्य वह आदरों है, जिमके जिए प्रत्येक मतुत्य को हर एतन में कीर हर समय प्रयम करना चाहिए। जितना ही सुम बनके नहदीक जामोंगे, बनता ही अधिक परमान्या की हिट में प्यारे होंगे कीर अपना अधिक बस्त्याय करोंगे। बिलासी बनकर महं, बहिक पवित्रवा पुक्त जीवन व्यवीत कर ही मनुष्य पर-सामा की अधिक सेवा वर सवना है।

# महापुरुपों के अनभोज उपदेश

जिसका बीर्य महाचर्य के द्वारा वशीमूत है, उसका मनवशी-भूत होता है। मन के वशीमूत होने से अन्तः करण में महाशान का स्कृरण होता है। ये ही सब आध्यात्मिक वज़ीत होने के ममाण हैं।

महाचर्य-रत्ता के लिए प्रति समय प्रयन्न करना चाहिए। पीर्य से ही आत्मा अमरत्व को प्राप्त होता है ।। रारीर के। संयत और सुयोग्य यनाने के लिए, नियत समय सक प्रत्येक जी-पुरुष को अक्षचारी यनना चाहिए।

जिसके शरीर में धीर्य सुरक्षित रहता है, उसे आरोग्य, सुद्धि, यल और पराक्रम बढ़के अमीध सुख प्राप्त होता है।

इन्द्रियों के विषय में 'भोग-विलास में' सुत को मत दूंते! है इन्द्रियों के दास! अपनी इस निष्कल और बाहरी खोज को कोड़ दो! अमरत का महालागर तुन्हारे भोतर है। खाँ का राज्य तुन्हारे ही भीतर है। वह सब अझचये से ही सप सकता है।

# मान मृत्य पर रिन्दी पुनर्के प्रशासित करनेवाली यह मात्र मार्वजनिक मंग्या सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मगडल, अजमेर

उद्देश्य-दिशी-शाहित्य-मंतार में उच और ग्रुट साहित्य के प्रभार कराव ने इस अन्द्रक का क्ष्मा हुन्या है। विशेष विवर्धे या सम्मा-गण भार शिक्तिन-समुदाय की और भागक सम्बद्धीन बरयोगी, अन्यते में सभी सुनन्दे इस अन्द्रक के हाल प्रवर्धिन कींगी।

विषय-वर्षे (शक्षावन, महामारन, दर्शन, बेशन्तादि) शक्रमीति, रमान, दशादीहाल, विका, स्वास्त्व, समाजवास, इतिहास, विद्यापन रम्यास, भारक, भीवनवरित्र, खियोवयोगी और वाकोयमोगी आहि रियों को पुरनके तथा रहाती शातनीय, विवेकानगर, शक्सराय, तुकसी-थ, मुरदास, कवीर, विदारी, मूचन आदि की रचनाएँ प्रकाशित होंगी।

इस मग्डल के सनुरेक्ष, महत्त्व और मविष्य का अन्यात पाठकी ो होने के किए हम सिर्फ़ असके संस्थापकों के नाम यहाँ दे देते है-

मंहल के संस्थापक-(१) सेट अमनावावजी बजान, वर्षा १) सेठ यनव्यामदाश्वती विष्का क्रकता (स्वाप्त) (१) स्वामी आसन्ता-र्ती (४) बायू महाबीर प्रसादत्री योदार (५) डा॰ अन्वाकाकती द्वांच (१) पं दिशाद दवाच्याय (७) श्री श्रीतमक खुणिया, अजमेर ( मन्त्री )

पुरतको का भूल्य-जगमग कागतमात्र रहेता । भर्मात् बाजार मे जन पुस्तकों का मूक्य ब्यापाताना वंग से १) रसा जाता है वनका मृत्य हिता वहाँ केवल 10) या 10) यहेगा। इस बाद से इसारे वहाँ १) में ५०० से ६०० एड तह की चुलहें तो अवस्य ही दी कार्येगी। हरित्र पुताकों में कार्च अधिक होने से मुक्य अधिक रहेगा । यह मृत्य ह्यापी प्राहकों के लिए हैं। सर्व सावात्व के किये भीड़ा सा मुक्ष मधिक रहेगा।

#### हमारे यहाँ से निकलनेवाली दो मालार्य और स्यायी बाहर हो ने के दोनियम

#### च् घ ध्यान से सब नियमों को पढ़ लीजिये

(१) इसारे यहाँ से 'स्वस्ती विविध्य पुस्तक माला' नामक मारा निकलती है जिसमें वर्ष मर में १२०० पूर्ण की कोई -सताह बोव इसके निकलती है और वार्षिक मूल्य चीरत का व्य सहित केत 2) है! स्रमांत एः रुपमा १२०० पूर्ण का म्हस्य और २) डाइलवें। इस विकि पुस्तक-माला के दो विभाग हैं। एक 'चरस्ती-साहित्य-माला' औ स्रसी-'स्वसी-प्रकाणि पुस्तक-माला'। हो विभाग ह्यकिये कर दिवे गये हैं कि की सजस वर्ष मर में आठ उपचा कार्ष म कर वस्तुं ने एक ही माला के प्राहक बन जार्षे। मृत्येक माला में १६०० पृष्ठी की पुरुष्ठ विकलती हैं और पोरट वर्ष्य खहित ३) वार्षिक मृत्य है। माला है वर्षों वर्षों पुस्तके निकलती जार्बों, वैसे वेसे पुस्तक वार्षक मार्कों के पास सण्डल भरता पोस्टेंग कगाकर वहुँ बात जायता। जब १६०० वा १२०० पृष्ठी की पुस्तक मार्कों मार्कों के पास वहुँ व बावती, तब वनका साथक मृत्य समास हो जारवा।

(१) यार्षिक प्राष्ट्रकों को उस वर्ष की-जिस वर्ष में वे प्राष्ट्रक बन-सब पुस्तक केनी होता है। यदि उन्होंने वस वर्ष की इस प्रस्तर्थ पाठे के देशों हों जो आपने वर्ष के प्राप्तक-अंगे का प्रा करण यानि गू या ८) दे देने पर या कम से कम १) या २) जसर कर देने तथा अगड़ा वर्ष ग्रह होने पर शोग प्रकार अंग देने का चनन देने पर, पिछाड़ें वर्षों की प्रस्ता के तो वे चाहि, एक एक कार्यों कारत मुख्य पर के सकते हैं

(1) दूसरा नियम—मायेक सावा की काठ काना प्रवेश जीव या दोनों सावाओं की 31 प्रवेश कीत देख सो बार प्रावक का वहते हैं। इव तहत की वेश प्रवेश कीत देख सो बार प्रावक का वहते हैं। इव तहत की के वे युक्तक निकलती वागगी, उनका कागत पहल भीर रोह कर्ष लीव कर वी. यी. मे ने जी जाया करेंगा। प्रयेक थी. यी में 9) रीत ही कर्य व 4) थी. यी. यो वंगा प्रयेश कर यो करता कारत है। इस तहर वर्ष या से प्रवेश जी विवाद कर वी. यो से प्रवेश जी प्रविच्या की करता की विवाद है। इस तहर वर्ष या से प्रवेश जीविवाद का करते के जिल्ला की के प्रवेश है। हा पास्क यो यो देश करता है। वार्ष प्रवेश की कियत है। हा पास्क स्वाद की कियत है।

खर्च लगता है।

हुमारी सलाह है कि आप वार्षिक प्रार्थक ही वर्ने क्वोंकि इससे झापको पोस्ट बर्च में भी किज़ायत रहेगी स्रोर प्रयेश फीस के ह) या १) भी झापसे नहीं लिये आयेंगे।



(२) प्राह्कों को पत्र देते समय अपना प्राहक नम्बर उस क्रियमा चाहिये । इसमें शुक्र म रहे ।

(३) मॅछल से निकलने धाली फुटकर पुस्तकों के भी यदि आप स्थाई प्राहक बनना चाएँ तो ॥) प्रवेश फीसमेज कर बन सकते हैं। जब जब पुरुष्टें निक्छेंगी हमकी छागत मृख्य से बी॰ पी॰ करके भेज ही लायंगी।

सली-साहित्य-माला की पुस्तकें (प्रथम धर्प)

दृद्धिण स्रफ्रिका का सत्यामद्—प्रयम साग (ते --- महाला गाँग)

(१) प्रम सं• २७१, मृस्य स्वायी झारकों से १०) सर्वेहावारण से ११) स० गांधोजी लिखते हैं- "बहुत समय से मैं सोच रहा था कि इस सत्पाप्रह-संप्राम का इतिहास कियुँ, क्योंकि इसका कितना ही मंत्र

में ही लिख सकता हूँ। कीनसी बात किस हेतु से की गई है, वह ती पुद का संयोकक ही जान सकता है। सत्याग्रह के सिद्धांत का संवता ज्ञान कोगों में हो, इसकिये यह पुस्तक किसी गई है।" सरस्वती, कर्म-

बीर, प्रताप भादि पत्रों ने इस प्रस्तक के दिष्य विचारों की प्रशंसा की है। (२) शियाजी की योग्यता-(हे॰ गोपाड हामोहर तामस्वर प्र-ए०, एक॰ टी॰ ) वृष्ठ-संख्या १३२, मूल्य स्थायी आहर्को से केवल ।)

सर्वसाधारण से ।=) प्रत्येक इतिहास प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिए। (३) दिव्य जीयन-अर्थात् वत्तम विचारीं का जीदन पर प्रभाव।

संसार प्रसिद्ध स्विट् मासंदन के The Miracles of Right Thoughts का हिंदी अनुवाद । पृष्ठ-संत्या १३६, मृत्य स्थायी माहकी

से 1) सर्व साधारण से 1=) चौथी बार छपी है। (४) भारतके स्त्री-रत्न-(र्गाच माग) इस प्रंथ में वैदिक का<sup>त से</sup>

कृगाध्य आजतक की प्रायः सब धर्मी की आदर्श, पातिव्रत्य परावण, विद्वान् भीर भक्त कोई ५०० खियों का जीवन-बूत्तान्त होगा। हिंदी में हतना बद्दा प्रत्य क्षांज तक नदीं निकला । प्रथम मात पृष्ठ ४१० मृत्य स्थापी

प्राहकों से देवक ॥) मर्वसाधारण से 1) आगे के माग बीच छुँगी। (५) व्यायदारिक सभ्यता—वह प्रस्तृ बाडक,वार्ड, युह्य,स्री



इतिहास से, विज्ञान से सचा बनैक विदेशी बदाहाणों द्वारा सिदं की गई है। पूछ सं • १२४, मृहय 🗁 स्थापी माइकों से 🙉॥ (३) फन्या-शिद्धा-सास, समुर बादि छुटुंबी के साथ किस प्रकार का

(५) खाधीनता के सिद्धान्त-प्रसिद्ध भाषरिश धीर टैरेंस मेनस-बीनी की Principles of Freedom का अनुवाद-मायेक स्वतंत्रता-प्रेमी को हुसे पदना चाहिये। पछ सं॰ २०८ मृहय ॥), स्यायी प्राहकों से ।-)॥ (६) तरंगित हृदय-(छे॰ पं॰ देवशर्मा विवालंकार) शू॰ छे॰ पश सिंदजी धार्मा-इसमें अनेक प्रत्यों को मनन करने एकांत सदय के सामाजिक, आच्यात्मिक और शजनैतिक विषयों पर बड़े ही सुन्दर, हृद्यरपद्यों मौतिक विचार छिले गये हैं । किसी का अनुवाद नहीं है । यह सं • १०१, सूबक

(७) गंना गोविंद्यसिंह—( के॰ बंगाल के मिरिद्ध केलक श्री चण्डीताल सेन ) इस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी के तासन काक

क्ष्मारे यहाँ हिंदी की सब प्रकार की उत्तम पुस्तकों

प्रस्तक और निष्ठलेगी तब वर्ष समाप्त हो बायगा ।

भी मिलती हैं-बड़ा सखीपत्र में पता—सस्ता सा

व्यवहार करना चाहिये, घर की व्यवस्था कैसी करनी चाहिये आदि यातें, कथा-

हर में बतलाई गई हैं। यह सं॰ ९४, मूच केवल ।) स्वापी प्राइकों से ले) (४) यथार्थ भारत्री जीवन-इमारा प्राचीन जीवन कैवा उच्चमा,

स्थायी बाइकों से 1=)॥

(a) स्थायी प्राहर्कों से I-)

पर अब पाक्षात्य आहम्बरमय जीवन की नकुछ कर हमारी अपस्था कैसी

भी कर्न पालाय नाक्ष्मान जाना का मुख्य का कारत जाया करा प्रोचनीय हो गई है। बय हम फिर किस प्रकार उच्च वन सकते हैं-आदि बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। युष्ट सं॰ २६४, मूक्य केवल ॥-/)

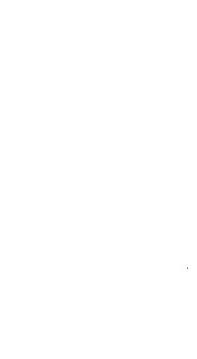